# वीर सेवा मन्दिर दिल्ली खण्ड

# निस्यपूजा विधान

संस्कृत

जिसकी
जैनसिद्धान्त प्रचारक मण्डली
देवबन्द जि॰ सहारनपुर
की तरफ से
बाब सरजभान वकील देवबन्दने
देशापकारक मेस, लखनऊ में छपाकर
प्रकाशित किया.
सन् १९०९
प्रथमगुर १००० मृहय हाईश्राना

\* ॐनमः सिद्धभ्यः \*

# नित्यपूजा ।

ॐ जय जय जय। नमोऽस्तु नमोऽस्तु । णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं। णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं॥१॥

> ओं अनादिमृलमन्त्रेभ्यो नमः । (यहां पुष्पाञ्जलि क्षेपण करना.)

चनारि मंगलं—अरहंतमंगलं सिद्धमंगलं साह नंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं। चनारि लो-गुन्तमा अरहंतलोगुन्तमा, सिद्धलोगुन्तमा, साहू लोगुन्तमा,केवलिपण्णतो धम्मो लोगुन्तमा। चनारि सरणं पञ्जामि—अरहंतसरणं पञ्जामि, सिद्ध सरण पञ्चलाभि, साह सरणं पञ्चलामि,केवलिप-ण्णते। धम्मो सर्वं पञ्चनामि ॥

> ॐ नगोऽहते स्वाहा । (यहां भुष्पाञ्जलि क्षेपण करना.)

अपित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा । ध्यायेत्पञ्चनमस्कारं सर्वपापैः शसुच्यते ॥ १ ॥ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वोवस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्यान्यन्तरे श्राचिः॥२॥ अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविव्वविनाशनः । मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मतः ॥ ३ ॥ एसो एंचणमोयारो सव्वपावपणासणो । मंगलाणं च सब्वेसिं, पदमं होइ मंगलं ॥ ७ ॥ अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिनः ।

सिद्धचक्रम्य सद्धीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्॥५॥ कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् । सम्यक्तवादिगुणोपेतं सिद्धचकं नमाम्यहम् ॥ ६॥

( यहां पुष्पांजि क्षेपण करनाः )

उदक्रचन्दनतन्दुलपुष्पकैश्वरुसुदीपसुधूपफलार्घकैः धवलमङ्गलगानखाकुलेजिनगृहे जिननाथमहं यजे॥ ७॥

ॐ ही भगविज्ञनसहस्रनामभ्योऽर्ध्य निर्वेषामीतिस्वाहा ॥ श्रीमिज्ञनेन्द्रमिनवन्द्यजगत्रयेशं म्याद्वादनायकमनन्तचतुष्टयार्हम् । श्रीमृलसंघसुदृशां मुक्ततेकहेतु-जैनेन्द्रयज्ञविधिरेष मयाऽभ्यधायि ॥ ८॥ स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुङ्गवाय

स्वस्ति स्वभावमहिमोदयसुस्थिताय । स्वस्ति प्रकाशसहजोर्जितदृद्धयाय स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भृतवैभवाय ॥ ९ ॥ स्वस्युच्छलदिमल**बोधंसुधा**प्रवाय स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय । स्वस्ति त्रिलोकविततेकचिद्रद्रमाय स्वस्ति त्रिकालसकलायतिक्तृताय ॥ १०॥ द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः । आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् ॥ ११॥ अर्हतपुराणपुरुषोत्तमपावनानि वस्तृन्यनुनमाविलान्ययमेक एव ।

अस्मिन् ज्वर्लाद्धेमलकेवलबोधवद्वौ पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥ १२॥

( यहां पुष्पांजि हि होपन करना )

श्रीवृषमो नः स्वस्ति स्वति श्रीअजितः । श्रीसंभवः म्वस्ति स्वस्ति श्रीअभिनन्दनः । श्रीसुमातिःम्बस्ति म्बास्ति श्रीपद्मप्रभः। श्रीसुपार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभः । श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः। श्री श्रेयान्स्वस्तिस्वस्ति श्रीवासुप्रज्यः । श्री विमलःस्वस्तिस्वस्तिश्रीअनन्तः।श्रीधर्मःस्वस्तिस्वस्ति र्श्राशान्तिः।श्रीकुन्थुः स्वस्ति स्वस्तिश्रीअरनाथः। श्रीमिं स्वस्ति स्वस्ति श्रीमुनिसुब्रतः । श्रीनिमः स्वस्ति स्वस्ति श्रीनेमिनाथः।श्रीपार्श्वः स्वस्ति स्विम्त श्रीवर्द्धमानः। इति स्वस्तिमङ्गलविधानम्।

( पुष्पांजिल सेपन करना )

नित्याप्रकम्पाइतकेवलौवाः स्फुरन्मनः पर्ध्वयशुद्धवोधाः। दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधाः स्वस्ति क्रियासः परमर्षयो नः ॥ १ ॥ कोष्टस्थधान्योपममकवीजं संभिन्नसंश्रोतृपादानुसारि । चतुर्विधं बुद्धिवलंदधानाः स्वस्ति क्रियासःपरमर्षयोनः ॥ २ ॥ संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादा स्वादनाघाणविलोकनानि । दिव्यान्मातिज्ञानवला बहन्तः स्विस्तिक्रियासुः परमर्पयोनः ॥ ३ ॥

प्रजाप्रधानाः श्रमणाःसमृद्धाः प्रत्येकबुद्धादशसर्वपूर्वैः प्रवादिनोऽष्टाङ्गिनामेनावेजाः स्वास्तिकियासः परमर्थयोनः ॥ ४ ॥ जङ्गावलिश्रेणिफलाम्बुतन्तुप्रसृन वीजाङ्गरचारणाह्याः । नभोऽङ्गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयोनः ॥ ५ ॥ अणिम्नि दक्षाः कशला महिम्नि लिबिम्न शक्तवा कृतिना गरिमिण । मनो वपुर्वा ग्वलिनश्च नित्यं स्वस्ति कियासः परमर्पयो नः ॥ ६ ॥ सकाम रूपित वशित मैश्यं

प्राकाम्यमन्तर्द्धिमथाप्तिमाप्ताः । तथाऽप्रतीघातगुणप्रधानाः स्वस्ति कियासुः परमर्षयो नः ॥ ७ ॥ दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं बोरं तपो घोरपराक्रमस्थाः । ब्रह्मापरं घोरगुणाश्चरन्तः स्वस्ति कियासः परमर्थयो नः ॥ ८ ॥ आमर्षसर्वोषधयस्तथाशीविषं विषा दृष्टि विषं विषाश्च । मिख्छविद्ग्जल्लमरोपर्धाशाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ९ ॥ क्षीरं सवन्तोऽत्र घृतं सवन्तो मधु सवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः।

अर्श्वाणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासुः परमर्पयो नः ॥ १० ॥

[ पुष्पंत्राक्ष क्षेपन करना ]
मार्चः सर्वज्ञनाथः सकलतन्त्रभृतां
पापसन्तापहक्ते त्रेलोक्याकान्तकीर्तिः
क्षतमदनिरपुर्घातिकर्मप्रणाशः ।
श्रीमान्निर्वाणसम्पद्धरयुवति
कर्मालीदकण्डः सुकण्डदेवेन्द्रवेन्द्यपादो जयति जिनपतिः
प्राप्तकत्याणप्रजः ॥ १ ॥

जय जय जय श्रीसत्कान्तिप्रभो जगतांपते जय जय भवानव स्वामी भवाम्भसिमजताम् जय जय महामोहश्वान्तप्रभातऋतेऽर्चनम्

### जय जय जिनेश त्वं नाथ प्रसीदकरोग्यहम्२ देव आह्वाहन

ॐ हीं भगविज्ञिनेन्द्र ! अत्र भवतर अवतर । सं वीपट् । देव स्थाएन

ॐ हीं भगवीं ज्ञेनन्द्र ! अब तिष्ठ तिष्ठ । दः दः । देव सन्निधि करण

ॐ ही भगविज्ञिनेन्द्र ! अत्र मम मित्रहितो भव भव। वयद् देवि श्रीश्चितदेवते ! भगवित ! त्वत्यादपङ्केरहः इन्द्रे यामि शिलीमुखत्वमपरं भक्तवा मया प्रार्थ्य ते। मातश्चेतिस तिष्ठ मे जिनमुखोकृते सदा त्राहिमाम् हम्दानेन मिथ प्रसीद भवति सम्यूजयामे। उधुनाः ३

#### शास्त्र अहाहन

ं ॐ ह्वीं जिनमुखोद्धवद्वादशांगश्चनझानः ! अत्र अवत्र अवतर् । सं वीपट् ।

#### शास्त्र स्थापन

ॐ द्वी जिनमुखोद्धवदादशांगश्रुतज्ञान ! अवांनष्ट निष्ट । टःटः शास्त्र सन्निधिकम्ण

ॐहीं जिनमुखोद्धबद्धादशांगश्रुतज्ञान ! अत्र मम मिलिहिने भव भव । वषद ।

संप्रजयामि प्रज्यस्य पादपद्मयुगं ग्ररोः। तपःप्राप्तप्रतिष्ठस्य गग्छिस्य महात्मनः॥ ४॥ गुरू अह्वाहन

ॐ हीं आचार्योषाध्यायसर्वमायुगमूह ! अत्र अवतर अवतर । सं बौपट ।

गुरू स्थापन

ॐ हीं आचार्यापाध्यायमर्वमाधुतगृह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ। टः टः ।

गुरू मन्निधि करण

ॐ हीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुसमृह !

अत्र मम सालिहितो भव भव । वषर ।

देवेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रवन्द्यान् शुभत्पदानशोभितसाखणीन् । दुग्याव्यिमंस्पर्द्धिगुणेजेलायौर्जि-नेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ १॥

9 ॐ हीं परब्रह्मरोऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोष रहिनाय पर्वत्वारिमहणसहिताय अहेत्परमिष्ठिने जन्ममृत्यु विनाशनाय ज्रस्तं निवेषामीति स्वाहा ।

२ ॐ हीं जिनमुखोद्धवस्याद्वादनयगार्भेतद्वादशाह्रभुत ज्ञानाय जन्ममृत्युविनाशनाय ज्ञलं निर्वेषामीति स्वाहा ।

३ॐ ह्वी सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रादिगुणांबराजमानाचाः यौपाष्यायसर्वे माधुभ्योजन्म मृत्युविनाञ्चनाय ज्ञानं निविषामीति स्वाहा ।

ताम्यित्रिलोकोदरमध्यविसम्मस्त सत्वाहितहारिवाक्यान् ।

### श्रीचन्दनैर्गन्धविछव्ध भृङ्गिर्जिनेन्द्र सिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ २ ॥

ॐ हीं परत्रसणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टाद्यद्येष रहिताय पट्चन्त्रारिशद्गुरण सहिताय अर्हत्परमेष्टिने नंसारतापीवनाशनाय चुन्द्रने निर्वपामीति स्वाहा ।

ओं हीं जिनमुखोद्भवस्याद्भादनयगभितद्भादशांगश्रुतज्ञानाय संमारतापविनाशनाय चन्द्रनं निवपामीति स्वाहा ॥ भो ही सम्यर्ग्यत्रानज्ञानचारित्रादिगुणविराजमानाचार्यी पाध्यायमर्वे माधुस्यः संमारतापविनाशनाय चन्द्रनं विवपामीतिस्वाहा।

अपारसंसार महासम्द्रशोत्तारणे शाज्यतरीन् सुभक्तया । दीर्याक्षताङ्केष्ववलाक्षतीयिजिनेन्द्र सिद्धान्तयतीन्यजेऽहम् ॥ ३ ॥ भो दी परब्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टाद्वबदोव रहिता यषट्चत्विधिश्वदगुणभहिताय अर्दरपरमेष्ठिने अक्षयपद् अप्रये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्वां जिनमुखोद्भवस्याद्वादनयगिषतद्वादशाङ्गश्रुतज्ञानायः अक्षयपदमादये अक्षतान् निवेषामीति स्वाहा ।

ॐ ही सम्याद्धीनतानचारित्रादिगुणाविगातमानाचार्यो पा व्यायसीवमाधुप्योऽधयपद्याप्तये अस्ततान् निर्वेषामीति स्थाता ।

विनीतमन्यान्जिविषोधस्पर्यान्वयीत् सुचर्योकथनकपुर्यान् । इन्दारविन्दशसुर्वेः प्रस्तैजिनन्द्रसिद्धा-न्तयतीन् यजेऽहस् ॥ ४ ॥

ॐ ही परब्रह्मणंऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टाद्यदे।परिः ताय पट्चत्वारिंबदगुणसाहिताय अर्दत्यरमेष्ठिने कामबाराः विध्वंसनाय पुष्कं निर्वेषामीति स्वाहा ।

के दी जिनमुक्ताद्भवस्याद्वादनयगभिनद्वाद्भागश्रवज्ञानाय

कामवाणाविध्वंसनाय पुरुषं निर्वेषामीति स्वाहा । ओं हीं मस्यग्दर्भनज्ञानचारिवादिगुणविराजमानाचार्यो पाध्यायमर्वसाधुभ्यः काम वाणविध्वंसनाय पुरुष् निर्वपामीति स्वाहा। ब्रह्णेक-दर्पाविसर्णेमर्<u>णप्रमद्य</u>निर्णाशनवेनतेयान् गान्यन्यसम्बर्धाः स्टार्व्यक्तिन्द्रिमद्धा-न्तरतीन्यमंडहस् ॥ ५॥ ॐ ही परवक्षणेऽसन्तानन्तज्ञानसभावे अष्टाद्यदीप रिकाय पर्वत्वारिश्त्गणसदिताय अई।परयेष्ठिने कु । रोमविदाशनाम नेवेद्धं निवेषामीति स्वाहा । ॐ ती जिन्हा बोद्धानसञ्ज्ञानसम्पर्मितद्वाद्यांनश्रुतद्वानाय अपारोगानिनासनाय नेंडेलं निर्वपारीति स्वाहा । ॐ द्वीं सन्यग्दर्भवतात्वातिवादिगुण।विश्ववश्चाद्वी पाध्यापसर्वसार्काः ज्यारोय विस्तानाय नेवेद्धं निवेशामीति स्वाहा ।

्वस्तोद्यमान्धीकृतविस्त्रविश्वमोहान्धकार प्रतिघातदीपान् । दीपः कनत्काञ्चनभाजनस्येजिनेन्द्र सिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ ६ ॥

ओं द्वी परब्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तयं अष्टादशदीय रहिताय षट्चत्वारिशद्गुणसहिताय अईत्परमेष्टिन मोहान्यकारविनाशनाय द्वीएं निर्वेशामीति स्वाहा वों हीं जिनमुखोद्धवस्याद्वादनयगाभेतद्वादशांगश्चतज्ञानाय मोहान्यकारविनाशनाय दीएं निवेपामीति स्वाहा। ओं हैं। सम्यादर्शनसम्याज्ञानसम्यक्तचारित्रा-दिवृण्विराजभानाचायोपाध्यायसर्वसाध्रभ्यो मोहान्यकारविनाशनाय द्वीपं निर्वपामीति स्वाहा दुष्टाष्टकर्मेन्थनपुष्टजालसंधूपने भासुरध्मकेतृत्। भूपेर्विधृतान्यसुगन्धगंधेर्जिनन्द्र सिद्धांतयतीन यज्ञ रहम

ॐ ह्या परब्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादश्वदोपरिहताय पट्चत्वारिशङ्गुणसहिताय अर्हत्परमेष्टिने अष्टकीयदहनाय घूषं निर्वपामीति स्वाहा॥

ॐ हीं जिनमुखोद्धवम्याद्वादनयगार्भेतद्वादशांगश्रुतज्ञा-नाय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥

ॐ ही सम्यग्दर्शनझानचारित्रादिगुणविराजमानाचार्योषा-ध्यायमवसाधुम्यः अष्टकर्षदहनाय घूपं निवपामीति स्वाहा॥

क्षुभ्यद्भिलुभ्यन्मनसामगम्यान् कुवादिवादास्खलितप्रभावानं । फलेरलं मोक्षफलाभिसारै

जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ ८॥

ॐ हीं परव्रह्मणेऽनन्तानन्तइ।नशक्तयेश्रष्टादश्रदेषपरिताय पर्चत्वारिंशर्गुण सहिताय अर्हत्परमेष्टिने मोक्षफक्ष्माप्तये पत्लं निर्वपामीति स्वाहा ।

ओं हैं। जिनमुखोद्गवस्याद्वाद् नयगर्भितद्वादशांगश्रुतज्ञानाय मोक्षफलमाप्तये फूलं निर्वपामीति स्वाहा ॥ जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिः सदाऽतु मे । सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥ ७ ॥ पुष्पश्रंजाले क्षेपनकरना

श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः सदास्तुमे । सद्ज्ञानमे संसाखारणं मोक्षकारणम् ॥ ८॥ पुष्पक्षेपनकरना

गुरो भक्तिगुरौ भक्तिगुरौ भक्तिः सदाऽस्तु मे । चारित्रमेव संसाखारणं मोक्षकारणम् ॥ ९ ॥ पुष्पक्षेपनकरना

#### देवजयमाला पाकृत

वनाणुद्दाणे जणधणुद्दाणे पह्योसिच तुहु ख्ता घर । तुहुचरण विद्वाणे केवळणाणे तुहु परमण्यच परम पर ॥१॥ जयरिसद्दरिमीसर णामियपाय। जयआजिय जियंगमरोमराय। जय संभव संभवकय विश्रोयः जय आदिणंदणणंदिय पश्रोयर जय सुमइ सुमइ मम्बद्दप्यास । जय पडयप्यद पडमाणिवास । जयजयि सुपास सुपासगत्त । जयचंद्रपद चंदाहवत्त ॥३॥

जयपुष्कयंत दंतं तरंग । जय सीयछ सीयलक्ष्यणभंग । जयसेय भेयकिरणोहसुज्ज । जयवासुपुज्ज पुज्जाणपुज्ज ॥ ४॥ ज्यविमक विमल गुणसेहि ठासा जय जयहि अणंताणंतणाण। जयधम्मधम्मतित्थयरसंत । जय सांति २ विहियायवस्त ॥ ५॥ जय कुंयुकुंधपहुअंगिसदय।जय श्वरअर्पाहर विहियसमय। जयमञ्जिमञ्जि आदामगंघ। जयमुणिसुव्वय सुव्वयणिवंध६॥ ज्ञयणमि णीमवामराणियरसामि । जयणेमिधम्मरहचक्कणेमि । जय पासपासिछिदणाकिवासा । जसवहुदमाण ॥ ७ ॥ इहजािियण।महि,द्रियविरामहिपरहिविरामियसुराविहिं। अणहणहिअणाइहि,सामैयक्वाइहि,पणविवि भरहताबिछ।हे८ अं हीं क्पभादिमहावीरान्तभयोऽर्घमहार्घीनर्वपामीति स्वाहा ९ अंहीं ब्रपभादिवर्द्धमानपर्यंततीर्थकर भ्योद्याचीनिववामीतिस्वाहा

शास्त्रजयमाला प्राकृत
संपर् सुरकारण, कम्पवियारण, भवसमुद्दतारणतरणं।
जिणवाणि णमस्समि, सत्तपयास्समि, सरगमोलसंगम करणं?
जिणांद मुहाआ:विर्णिरगयनार। गर्णिद विगुर्फिय गंथपयार।
तिलोयहिमंडण धम्मह स्वाणि ।
सया पणमामि जिणिद्दवाणि ॥ २ ॥

अवगत ईह अवाय जुएहि । सुधारणभेयाई ति विण सपहि । मई छत्तीस बहुवमुद्दाणि। सयापणमापि जिलिदहवाणि ३ सुदं पुण दोष्टिण अणेयपयार । सुवारहभेष जगत्त्वसार । सरिंदणसिंदसमचिओ जाणि। मया परामामि जि णिंदहवाणि ॥ ४॥ जिलिह गणिंद परिंद्हरिद्धि । पयासइ पुण्णपुराकि उलद्धि । **चिउग्युपहिल्ला एह्न वियाणि ।** सया पणमामि जिणिदहबाणि ॥ ५ ॥ जुलोय अलोयह जुति। जुणह । जुतिणणविकाल सुद्धव भणह । चउगगइलक्खण दुज्ज उजाणि। सया पणभामि जिश्चिदहवाणि॥ ६ ॥ जिणिद चरित्तविचित्तमुणेइ । सुसावयथम्महि ज्ति जणेइ । णि उग्ग वितिक्व उद्दश्व वियाणि। सया पणमामि जिखिदहवाणि ॥ १॥ सुनीव अनीवह तचह चक्खु । सुपुण्ण विषाव विबंध वि सुक्खु । च उत्थ् णिउम्मु विभासियणाणि । सया पणना विजिणि इहवाणिट तिभेषि अं।हि विरागण विचित्तु। चडत्युरिजो विउलंमइ जतु समाध्य केवळणाण विहाणि । स्या प्रणमामि जिलिदहवाणि १

जिणिदह णाणु जगत्त्रयभाणु । महात्तमणासिय सुक्खणिहाणु । पयचहुभित्तभरेणवियाणि । सयापणमापि जिणिदहवाणि १० पयाणि सुवारह कोडिसयण । सुलक्खितरासिय जुनि भरेण । सहस्स अठावण पंच वियाणि ।

सया पणमामि जिणिंद् हवाणि ॥ ११ ॥

इकावण कोडिउ छक्य अटेव । सहस चुलसी द्सया छकेव । सढाइगवीसह गंथपयाणि । सया पणमामि निर्णिद्हवाणि १२ इह निणवग्वाणि विसुद्धमई। जो भवियण णियमणधर्इ । सो सुरण दिसंपय लढिवि । केवलणाण विडकारई ॥ १३ ॥ ॐ हीं निवमुखोद्धवस्याद्वाद्वयमर्भितद्वाद्वाङ्गश्रुतज्ञानाय अर्थ निविषामीनि स्वादा ।

ॐ हीं श्री सरस्वती वाग्वादिनी द्राद्यांग श्रुतज्ञानेभ्यो अर्घ निर्विपामीतिस्वाहा-

#### गुरुजयमाला प्राञ्चत ।

भवियह भवतारण, सोलह कारण, अज्ञवि तित्यय रशणहं। तव कम्म अमंगइ दयधम्बंगइ पालवि पंच महान्वयंहं ॥१॥ वंदामि महागिति सीलवंत । पंचेदिय संजम जोग जुना।

जे गारहअंगह अणुसरंति। जे चउदहपुट्यह पुणि युणीत ॥२॥ पादाणु सारवर कुट्रबुद्धि । उपुण्णजाह आयासशिद्धि । जे पाणाहारी तोरणीय । जे रंक्खमूल आतावणीय ॥३॥ जें मोणिधाय चंदाहणीय । जे जत्यत्यविण शिवासणीय । जे पंचमहव्वय धरणथीर। जेसुमिति गुत्ति पाछण इवीर॥४॥ जे बहुदाई देह विरत्तचित्त । जे रायरोसभयमोहचत्त । जे कुगहाह संबरु विगयलोह। जे दुरियविणासण कामकोह ५ जे जल्लमञ्ज तिणालित गत्त । श्यारंभ परिग्गह जे विरत्त । जे तिण्णकाळ बाहर गमीते । छउठउठम दसमञ तज्वरंति ६ जे इक्सास दुइगास लिंति । जे णीरमभीयण रहकरांते । ने मृश्यिवरवंदराठियमसाण।जे कम्पडहइ वर सुकझाण॥७॥ वारहावह संजम जे धराते । जे चारित विकहा परहराति ! वावीस परीसह जे सहीते । संसारमहण्णा ते तरंबि ॥८॥ जे धम्पबुद्धि महियलि धुणंति । जे का उस्मग्गो णिस गमाति । जे सिद्धिविद्यासणि अहिलसंति । जे प∓खगाम आहार छिति? गोद्दण जे वीरासणीय । जे धणुह सेज वज्जासणीय । ने तववळेण आयासजाते । जे गिरिगुहकंदर विवुर्गाति १० ने सत्तुमित्त समभाव चिच। ते मुणिवर वंदब दिह चरित्त ।

च उवीसह गथह जे विरत्त । ते मुणिवरवंद उजगपविन्त ॥११॥ के सुज्ज्ञाणिज्ञां एक चित्त । वंदामिमहारिसि मोखपत्त । रयणत्तयरं जिय सुद्धभाव । ते मुणिवरवंद उ ठिदि सहाव १२ जे तपसूरा, संजमधीरा, सिद्धवधू अणुराह्या । रयणत्तयरं जिय, कम्महगं जिय, ते रिसिवर मह झाइया १३ ऑ ही सम्यग्दर्शन झानचारित्रादि गुणविराजमानाचार्यो पाध्यायसर्वसाधुभ्यो धं महार्घ निर्वपामीतिस्वाहा ।

## विहरमानविंशति तीर्थकरपूजा

श्रीमन्मेरुसुदर्शनादिसविधेषेसन्तिशकांचिताः, जम्ब्रधातिकपुष्कराद्धिवतनुक्षेत्रिष्वदानीं।जिनाः । तानश्रीमंधरपूर्वविंशितिजिनान्संवौषडांह्वानने, श्रायिस्मन्भरतेसुदार्यशकलेषुर्वादिदिग्भागतः १॥ णां ही अर्द्ध श्रीपंचविद्दक्षेत्रवर्तमान श्रीसीमंघरादि।वैंशित तीर्थंकर! समृद्द! श्रव्यवत्राव्यवत्रासंवौषद् ओं ही अर्द्ध श्रीपंचिवदेदक्षेत्रवर्तमानश्रीसीमंघरादि।वैंशित

्ञा हा अह आपचावदहसत्रवतमानश्रासामध्याद्यवशा तथिकर समृह! अत्रतिष्ठतिष्ठ । ठः ठः ।

ओं हीं अई श्रीपंचिवदेहक्षेत्रवर्तमान श्रीसीमंधरादि विशति तीर्थकरसमूह अत्रममसिम्नाहितोभवभव । वषट् । शीतादितोयैःस्वजङत्वहान्यै,

धाराछलात्पादयुगेपति इः।

सीमंधरादीनिहवर्तमानां,

श्चायेऽष्टधातीर्थक्रांस्त्रिशुद्धवा ॥ १ ॥

ओं ही श्रीपरमत्रहाभ्योनंतानंतज्ञानशक्तिभ्यःसीमंधरयुग मंघर वाहु सुवाहु संजातक स्वयंत्रभ झपभानन अनन्तवीर्य सूर्वभ विशालकीर्ति वज्धर चन्द्रानन चन्द्रवाह भ्यंमेम ब्बर नेमपभ बीरपेेेेेंसा महाभद्र देवयशा जितबीटर्प विंशतिविद्य मानतर्थिकरेभ्योत्रन्म जरामृत्यविनाशनाय जलुं निर्वपामी नि स्वाहा।

श्रीखंडकृष्णाग्रुरुगंधसारे.

**रहेद्यादिभीत्याशरणंगतैर्वा ।** 

सीमंधरादीनिहवर्तमानी,

श्चायेऽष्ट्यातीर्थक्रांस्त्रिशुद्धचा ॥ २ ॥

श्रों ही विश्वतिविद्यमानतीर्थकरभ्योभवानाप विनाशनाय चंदनं निर्वेशमीति स्वाहा ।

उल्लंखायोग्रजघातभीतै,

रिवासतरक्षतभावकांक्षः।

सीमंधरादीनिहवर्तमानां,

श्वायेऽष्टधातीर्थकरांस्त्रिशुद्धचा ॥ ३ ॥

ओं ही विंशति विद्यमानतीर्धकरेभ्योभवातापविनाशनाय अक्षतान निर्वपामीतिस्वाहा।

पुष्पेर्विचित्रे वृतिनाम लभ्यैः, स्वरंपतद्विभवभाव भीतः। सीमधरादी निद्दवर्त मानां उचायेऽप्रधार्तार्थ क्संस्त्रि शुद्धवा ॥ ४ ॥

अ ही विशान विद्यमानतीय करेभ्यो कामवःण विष्वंश नाय पुष्यं निवयामीतिस्वाहा ।

कुबंदाहान्येः सुनिबेद्यकैः किं,

तथापि शोभार्थ मन्नप मुख्यैः।

सीम्धरादी निहवर्त मानां, श्वायेऽष्ट धातीर्थ करांस्त्रि शुद्ध्या ॥ ५॥ ओं हीं विंशाते विद्यमानतीर्थ करेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैबेद्यं निर्वे पामीति स्वाहा ॥ प्रत्कर्त्र मेतैभे बभीति तोग्नि, कारे रिवोद्योतिमषेण दीपैः। सीमं धरादी निहवर्त मानां. श्चायेऽष्ट धातीर्थ कगंस्त्रिशुद्धचा ॥ ६ ॥ ओं ही विंशात विद्यमानतीर्थकरभ्यो मोहांधकारविनाश नाय दीएं निवेषामीति स्वाहा ॥ धूपेर घूर्तैर्विविधेर्पामे, स्तयोग्नि कर्में धनभाववृतेः। सीमंधरादी निहवर्त मानां, श्चायेऽष्ट धातीर्थ करां स्त्रि शुद्ध्या ॥ ७ ॥ ओं ही विंशति विद्यमान तीर्थं करेभ्यो अष्टकर्म दहनाय घूपं निर्व पामीति स्वाहा ॥

अनामवानैः सुफलै प्रधानै रिष्ट प्रदानेवृजिनावसानैः । सीमंधरादी निहवर्त मानां। क्वायेऽष्ट धातीर्थ करांस्त्रिशुद्ध**या ॥** ८ ॥ ओं हीं विंशात विद्यमान तीथ करेभ्यो मोलकळ पाप्तपे फळं निर्वे बामीतिं स्वाहा अनर्घ मर्घ त्रिजगढ़ि भूते, रर्थददे देव गणार्चितभ्य। भक्त्या मुषुष्यां जलितोपगंधा क्षतप्रसुनैश्चरदीप धृषेः ओं ही विंशति विद्यमान तीर्थकरेभ्यो अनर्घ पदशास्य अर्घ निर्व पःमीति स्वाहा

जयमाला ॥

यपांगर्भावतारात्कनकमयमही<mark>षागभूच्छकशिष्ट</mark>याः जन्मोत्साहंसुरोगेषुचविद्धुररंसांगनासामराद्राकः।

निर्वेदेब्रह्मदेवाः स्तुतिशतमुख्याः केवलार्केत्रिलोकी। पाइर्भूतप्रमोदाजयजयजयवाग्भूषणस्याविसांति **१** <sup>जयसी</sup>मंधरकृतसुकृतसीमजययुगंमधरीजतमे।हभीम जयवाहुजिनेश्वरमुग्रणवास । वखाहु जिनेशदयाविलास ॥२ ॥ गुणमणिनिधानसंजातदेव । स्वायंप्रभं जयकृतविव्रथसेव । ऋषमेश्वरजयवृषधरणधीर त्वमनंतवीर्यमंगलकर्गरव जयजयसूरप्रभवोधसूर । जयदेवविशालसुणाव्धिप्र। जयपविधर गुणधरविमलशील । चंद्राननजयकृतमुक्तिलील ॥ १॥ श्रीचंद्रवाहुजिनविदितहेय। भुजगेशचकिगणवेनतेय। ईश्चरजिनराजमहानुभाव नेमिप्रभक्तमीण्यदाव ५ जयवीरसेनविषय।रिवीरःजयमहाभारययोगैकधीर।

जयजयदेवयुणेकधाम।जितकर्मजिनेशयथार्थनाम ६ एतेतीथकरादिशं तुकमलां भुक्तास्वपुण्यचते, निर्वास्यंति जगत्रयेहितकराःसेव्यास्त्रिलोकीशाभिः शिष्टेःश्रीजगदादिकीर्तिगाणिनांभट्टारकानामुदा. प्रजाकारिनरेंद्रकीर्तिसुग्ररोः।शीष्येणवादीशिना ७ ओं हीं विदेहसेत्र विश्वतिविद्यमानतीर्थकरेभ्यो अविमहा र्घनिर्वेषामितिस्वाहा । कृत्याकृश्चिमचारुचैत्यनिलयानित्यं त्रिलोकीं गतान वन्दं भावनव्यन्तरान्द्यातेवरा-कृत्यामुरान्सर्वेगान् । स्द्रन्थाक्षतपुष्पदामचरुकेदीपेश्च धूपैः फलेर नीराधेश्च यजे प्रणम्य शिरसा दुःकर्मणां शान्तये १ श्रों हीं कृत्रिमाकृत्रिमचैत्यालयसम्बन्धिनिनिबम्बेभ्योऽधै महार्घ निर्वपामीति स्वाहा। वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरे यानि च गन्दरेषु । यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि जिनधुङ्गवानाम् ॥ १ ॥

अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां वनमवनगतानां दिव्यवैमानिकानाम् । इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानाम जिनवरिनलयानां भावतोऽहं स्मरामि ॥ २ ॥ जम्बूधातिकपुष्करार्द्धवसुधाक्षेत्रत्रये ये भवा-**श्चन्द्राम्मोजिशिखण्डिकण्डकनकप्रावड्**घनाभाजिनाः सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्धनाः भूतानागतवर्त्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ३ श्रीमन्मेरी कुलाद्री रजतानारिवरे शाल्मली जन्त्रबृक्षे वक्षारे चैत्यबृक्षे रतिकररुचिके कुण्डले मानुषांके। ईश्वाकारेऽञ्जनाद्रौ द्धिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोक ज्योतिर्लोकेऽभिवन्दे भुवनमहित छे यानि वैत्यालयानि ॥ ४ ॥ द्रौ कुन्देरुतुपारहारथवली दाविन्द्रनीलप्रभौ द्रौ बन्युकसमप्रभा जिनवृषा द्रौ च प्रयङ्गप्रभा ॥

शेषाः षोडशजन्ममृत्युरिहताः सन्तप्तहेमप्रभास् ते संज्ञानदिवाकराः सुरन्जताः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ५ ( पुष्यक्षेपनकरना )

इच्छामिभंते-चेइयभभत्ति काओसग्गो कओ तस्सालोचेओ अहलोय तिश्यिलोय उद्देशयमि किट्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिणचेइयाणि ताणि सन्वाणि । तीसुवि लोएसु भवणवासियवाणविं-तरजोयसिय कप्प वासियति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेण गंवेण दिव्वेण पुष्केण ध्रुव्वेण दिव्येण चुण्णेण दिव्येण वासेण दिव्येण ह्णाणेण। णिश्वकालं अचेति पुजंति वंदंति णमसंति । अहमवि इह संतोतत्थसंताइ णिचकालं अचेिम पुजामि वंदामि णमस्सामि । दुक्लक्खओ कम्म क्लओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहि मरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झे ।

अथ पूर्वाह्विक मध्याह्विक अपराह्विक देववंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थ भावपूजावन्द नास्तवसमेतं श्रीपञ्चमहागुरुभक्तिकार्यो सर्ग करोम्यहं।

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं। णमो उवज्झायाणं, णमोलोए सव्वसाहणं ॥ ११॥ ताव कायं पावकम्मं दुचरियं वोस्सरामि । इसम्बार णवकारमंत्रकः नवबार कायोवसर्गपृत्वेक जाप्यकरनाः

# सिद्धपूजा

उध्द्रशिखतं सिवन्रुसपरं ब्रह्मस्ययोष्टितं वर्गाप्रस्तिदिग्गताम्बजदलं तत्सिन्धितत्वान्वितम्। अन्तःपत्रतेटेप्वनाहतयुतं हींकारसंवेष्टितम् देवं ध्यायति यः स मुक्तिसुमगो वेरीभकण्डीग्वः॥

अ हीं श्रीसिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्टिन अत्र अवतर अवतर । संवीपट् । ॐ ह्वीं सिद्धचकाधिपते ?सिद्धपरमेष्टिन् अत्र तिष्ट तिष्ट्र । टः टः ओं हीं सिद्धचक्राधिपते ? सिद्धपरमेष्टिन अत्र मम मित्रिहिना भवभव । वपट् । निरस्तकर्मसम्बन्धं सुक्ष्मं नितंय निरामयम् । वन्देऽहं परमात्मानममुक्तमनुषद्रवम् ॥ १ ॥ (ऐसा कहकर भिद्धयन्त्रशी स्थापना करना चाहियं) सिद्धा निवासमन्गं परमात्मगम्यं हानादिभावगहितं भववीतकायम् । रेवापगावरसरोयमुनोङ्गवानां नीर्रेयजे कलशर्गेर्वरसिद्धचक्रम् ॥ १ ॥ ओं ह्यां सिद्ध नकाथिपतयं सिद्धपरमेष्टिने जन्ममृत्युविनाकनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा आनन्दकन्दजनकं घनकर्मभुक्तं मम्यक्तथर्मगरिमं जननार्तिर्वतं ।

सौरभ्यवासितभुवं हरिचन्दनानां गन्धैर्यजे परिमलैर्वरासिद्धचक्रम् ॥ २ ॥ ओं हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धप्रमेष्ठिने संसारतापावनाशनाय चन्दर्न निर्वशामीति स्वाहा । सर्वावगाहनगुणं सुसमाधिनिष्ठं सिद्धं स्वरूपनिपूर्णं कमलं विशालम् । सौगन्ध्यशालिवनशालिवराक्षतानाम प्रजैर्यजे शशानिभैर्वग्रीख्चकम् ॥ ३ ॥ ओं हीं सिद्धचकाधिपतयं सिद्धपरमे। हिने अक्षयपद्य। प्रयं अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा । नित्यं स्वदेहपरिमाणमनादिसंजम् द्रव्यानपक्षममृतं मरणाद्यतीतः । मन्दारकुन्दकमलादिवनस्पतीनाम् पुष्पैर्यजे शुभतमेवर्शमेद्धचकम् ॥ ४ ।, ओं ही शिद्ध नकाधिपतमें सिद्धपरमाष्ट्रने कामनाणांतध्वस नाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

ऊर्द्धस्वभाव गमनं सुमनोव्यपेतम् । ब्रह्मादिवीजस।हेतं गगनावभ।सम् । क्षीरात्रसाज्यवटकरैसंप्रर्णगर्भेर्-नित्यं यजे चरुवरैर्वरसिद्धचक्रम् ॥ ५ ॥ ॐ ही सिद्ध चक्राधिपतये सिद्धपरंगष्टिने अधारांगविध्वंम नाय नैवेद्यं निर्वेषामीति स्वाहा आतंक शोकभयरोगमदप्रशान्त निर्द्धन्द्रभावधरणं महिमानिवेशम् । कर्प्यार्तिबहाभेः कनकावदातेर् दीपैर्यजे रुचिवरैर्वरासिद्धचकम् ॥ ६ ॥ ॐ हीं सिद्धचक्राधिषतये सिद्धपरमेष्ठिनेमोहान्यकार बिनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा । पश्यन्समस्तभुवनं युगपन्नितान्तम् त्रैकाल्यवस्तुविषये निविडप्रदीपम् । सद्द्रव्यगन्ध धनसाराविमिश्रितानां धूपैर्यजे पारिमलेर्वरसिद्धचक्रम् ॥ ७ ॥

ॐ हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अष्टकर्मदहनायधूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

सिद्धासुरादिपातियक्षनरेन्द्रकेर् ध्येयं शिवं सकलभन्यजनेःसुवन्द्यम् । नारिङ्गपूग कदली फलनालिकरः सोऽहंयजे वरफलैर्वर सिद्धचक्रम् ॥ ८॥ ॐ हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेष्टिने मोक्षफलमाप्तये फलं निवपामीतिस्वाहा ।

गन्थाब्यं सुपयामेधुत्रतगणैः संगं वरं चन्दनम् पुष्पौषं विमलं सदक्षतचयं रम्यं चरुं दीपकम् । धृपं गन्धयुतं ददामि बिविधं श्रष्ठं फलं लब्धये सिद्धानांयुगपत्कमायविमल सेनोत्तरंवांब्छितम्?

ॐ द्वीं मिद्ध चक्राधिपतंथे मिद्धपरमेष्टिने अनर्ध्यपदमाप्तये अर्घ निवपामीति स्वादा ।

ज्ञानोपयोर्गावमलं विशदात्मरूपम् सुक्ष्मस्वभावपरमः यदनन्तर्वार्यम् । कर्मोघकक्षदहनं सुखशस्यबीजम् वन्दे सदा निरुपम वरसिद्धचक्रम् ॥ १० ॐ ही सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमेष्टिने महार्वे निर्वपागीति स्वाहा ।

#### जयमाला

त्रेठोक्येश्वस्वन्दनीयचरणाः प्रापुःश्वियं शास्त्रतीम् यानाराध्यनिरुद्धाचण्डमनसःसन्तोऽपि तीर्थक्राः सत्सम्यक्त्वविवोधवीर्थ्यविशदाव्यावाधताचेगुणर् यक्तांस्तानिहतोष्टवीमिसततंसिद्धान् विशुद्धोदयान् ॥ १०॥

( पुष्पअज्ञु।र्छक्षेपनकरना )

#### जयमाला

विगग सनातन शान्त निरंश । निरामय निर्मय निर्मछहंम॥
सुष:म विवोधनिधान विगोह। पसीद विशुद्ध सुसिद्ध समुह १॥
विद्रारितंमस्त्र भाव निरंग । समामृतपूरित देव विमंग॥
अवंध कषायविद्दीनविमोह । पसीद विशुद्ध सुसिद्ध समृह २॥

निवारितदुःकृतकमीविपास । सदामळकेवळकोलिनिवास ॥ भवोद्धिपारम ज्ञान्त विमोह । पसीद्विश्चद्धसुधिद्धसपूर ३॥ अनन्तसुखासृतसागरधार । कलंकरजोमळ भूरि समीर ॥ विखीण्डतकाम विरामीवमोह। प्रसीद विशुद्धसुसिद्धसमूह ४ विकारविवर्ज्जितत्रितिक्षोक । विबोधसुनेत्र विलोकितलोक॥ विहार विराव विरंगविमोह । प्रसीदविश्रद्धम् सद्धसमूह॥५॥ रजोमळखेदविमुक्ति विगात्र । निगन्तरानित्य प्रखामृतपात्र ॥ सुदर्शनशानितनाय विमोद । मसीद्विशुद्धसुतिद्धसंमृहद् ॥ नरामस्विन्दत निर्मलभाव । अनन्तमुनीश्वरपूज्यविहाव ॥ सदोदय विश्ववहेंश विमोह। पसीद विश्वद सुसिद्धसमूह ॥ ७॥ विदंभ वितृष्ण विद्रोप विनिद्र । परापर शंकर सार वितन्द्र॥ विकोप विरूप विशंक विमोंह। प्रसीद विश्वद्वसुसिद्धसमुह। जरामरणोज्जित वीतविद्वार । विचिततिर्निमळ निर्देकार ॥ अचिन्त्यचरित्र विदर्ष विमोह। प्रसीद विशुद्धमुसिद्धसमुहार विवर्ण विगन्ध विमानविखोभ।विमायविकायाविकाव्दविशोभ॥ अनाकुल केवल सर्व विमोह। प्रसीद्विशुद्धसुसिद्धसमुह। १०। असमसमयसारंचारुचैतन्य चिह्नं परपरणतिमुक्तं पद्मनन्दीन्द्र

्न्यम् ॥ निखिलगुणनिकातं सिखनक विशुद्धं स्वगति नमाति यो बास्ताति सोभ्येति मुक्तिम् ॥ ११ ॥

अं हीं सिद्धपरमेष्ट्रिभ्यों अर्थ पहार्थ निर्वपायीति स्वाहा॥ अबिनाशी अबिकार परमरसधामहो । समाधान सर्वज्ञ सहज आभेरामहो शुद्ध बोध अबिरुद्धअनादिअनंतहो ॥ जगत शिरोमणिसिद्धसदाजयवंतहो ॥ १ ॥ ध्यान अगनिकर कर्म कलंक सबैदहे । नित्य निरंजन देव सरूपी होरहे। । ज्ञायकके आकार ममत्वनिवारि के सो परमातम सिद्ध नमूंसिरनायकै ॥२॥

दोहा-अभिचलज्ञानप्रकाशतें ग्रणअनंतकी खान । ध्यानधरे सो पाइये परमसिद्ध भगवान ॥ इत्याद्यार्वादः ( पुष्प क्षेपन करना )

### भावाष्टकम्

निजमनोमणिभाजनभारया समरसैकसुश्रारसधारया।
सक्छबोधकलाररमणीयकं सहज सिद्ध महं परपूचये ॥१॥
ओं ह्वीं सिद्ध चक्राधि पाये सिद्ध परमेष्टिने जन्ममृत्यु बिनाश नायज्ञ निर्वपासीत स्वाहा

सहन कर्मकलंक विनाशौनरमल गावसुभाषितचन्दौः । अनुपमानगुणावलिनायकं सहत्रसिद्धमहं परपूजये ॥ २ ॥ ओं हीं सिद्धचक्राधिपतये हिद्धपरमेष्टिने संसारतापविना शनायचन्दनं निवपामीति स्वाहा

सहनभावमुनिर्मलतन्दुर्छैः सक्तलदोप विशालविशोधनैः । अनुपरोध सुवोध निधानकं सहन सिद्धमहं परिपूत्रये॥ ३॥ ओं हीं सिद्ध चक्राधिपतये परमेष्ठिने अक्षयपद्भाप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा

समयमारमुपुष्यमुमालया सहजकर्म करेण विशोधया । परमयोग बलेन वशीकृतं सहजसिद्धमहंपरिपूजये॥ ४॥ ओ ही सिद्धचक्राधिपत्ये सिद्धप्रमेष्ठिने कामबानाबिध्वंस नायपुष्यंनिवेपामीति स्वाहा

अकृत बोधमुदिब्यनिवेदकैविहितजात जरामरणान्तकैः निरविषयुरात्मगुणाळ्यं सहजितिद्धमहं परि पूजये ॥ ५ ॥ त्रों हीं सिद्ध चक्राधिपतये शिद्धपरमेष्ठिने क्षुधारे।मविध्वंस नायनैबेद्यं निर्वपामीति स्वाहा सहजरत्ररुचिपतिदीपकै रुचिविभृतितमः प्रविनाशनैः। निरविषस्यविकाशविकाशनैः सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥६ ॥ ॐ हीं सिद्धचकाधिपतये सिद्धपरमोर्छने मोहान्धकाराविनाश नाय दीपंनिर्वपावीतिस्वाहा । निजगुणाञ्चयद्वपसुध्वनैः स्वगुणघःतमळपविनाशनैः। बिशदबोधमुद्दीर्घमुखात्मकं सहजासिद्धमहं परिषृत्रये ॥ ७ ॥ ओं ही सिद्धचकाथिपतयेसिद्धपरमिष्ठेन ॥ अष्टर्रमदहनाय धूपमानिवेषामी।तेस्वाडा परमभावफलावलिसम्पदा सहजभावकुभ।वविश्राधया । निजगुणाऽऽस्फुरणात्मनिरञ्जनं सहजासेद्धमहं परिपूज्येट॥ ओं ही निद्धचकाधिपतयेसिद्धप मिष्टने मोक्षफल्यासये फलंनिर्वपामीतिस्वाहा नेत्रान्मीलिविकाशभावनिवहेरत्यन्तवोधाय व

वार्गन्धाक्षतपुष्पदामचरूकैः संदीपधुपैः फलैः यश्चिन्तामणिशुद्धभावपरमज्ञानात्मकैरचय सिद्धान्स्वादुमगाध्बोधमचलंसंचर्चयामोवयम् ९ ॐद्वां सिद्धचक्राधियतयिमद्धपरमष्टिनेश्चनद्वयामोवयम् भर्चनिर्वपा मीतिस्वाहा

(इसकेपश्चान्फिंग्डपर्युक्तवहीं जयमाना बोलनी ) सोलहकारणकाअर्घ

उदकवन्दनतन् इलपुष्पकैश्वरसुदीप ध्रधूपफलर्घकैः धवलमंगलगान् स्वाक्के जिनगृहे जिनहेतुमहं यजे ॥ १ ॥

ओं हीं दर्शेन विशुद्धयादि षोडशकारणेभ्यो अर्घ निवेषामीति स्वाहा।

दशलक्षणधर्मका अर्घ

उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकैश्चरसुदीपसुधू १फलाईकैः धवलमंगलगानखाकुले जिनगृह जिनधर्म महं यजे॥ २॥ ओं ही अईन्युसकमल समुद्भव उत्तमक्षमामि हवा जीवसत्यशीच संयमतपरत्यागाकि श्वन्यवद्मचर्य दश्नलाभणिक वर्षे भ्यो अर्थ निवेषामीति स्वाहा ॥

रत्नत्रयका अर्घ

्दकचन्दनतन्दुल पुष्पकैश्वरुमुदीप सुघुपफलाघे कः । धवलमंगल गानरवाकुले जिनगृहे जिन रत्न महं यजे ॥३॥

ओं हीं महाङ्ग सम्यग्द्शनाय अष्टविधसम्यग्नानाय त्रयोदश प्रकारसम्यक् चारित्राय अर्घ निर्वेषामीवि स्वाहा ।

अथ पञ्चपरमेष्ठिजयमाला प्राकृत

मणुयणा इन्द सुर्धिरयछत्तत्त्या । पंचक्छाण सुक्लावंडी पत्त्वा ॥ दंसणं णाण झाणं अणंतं वलं । ते जिणा दिंतु अझं वरं मंगछं ॥ १ ॥ जें। है झाणिग्गवाणे हि अइ यहयं॥ जम्मजरमरणणय रत्त्रयं दहयं ॥ जे। है पत्तं सिवं ससायं ठाणयं। ते महं दिंतु सिद्धा वरं णाणयं॥ २ ॥ पंचक्षाचार पंचिग्न संसाह्या । बार संगाइ सुयज्ञ छहि अवगाह्या ॥ मात्रव लच्छीमहंति महंते सया। सुरिणो हिंतु भोक्खंगया

पुंजपज्जालणं ॥ ६ ॥

संगया ॥ ३ ॥ घोरसंसार भीषाडवीकाणणे । तिक्ख वियराल णह पाव पंचाणणे ॥ णह मग्गाण जीवाण पहदेसया । वंदिमो ते उवज्झान्य अस्रो सया ॥ ४ ॥ अग्गतवयरण करणेहि झीणं गया । धम्मवर णाण

उन्नित्यस्य कर्णाह ज्ञान नया। यम्मवर्णाण सुक्के क झाणं गया। णिब्भरं तव सिरीयें समालिंगया। साहओ ते महामोक्खपहमग्गया॥ ५॥ एणथोत्तेण जो पंचगुरुवंदए। गुरु इसंसारघणवे लि सो छिंदए॥ लहिय सो सिद्ध सुक्खाइ वर माणणं कुणइ किम्मधणं

अरु हा सिद्धाइरिया, उवझाया साधु पंचपरमेट्टी। एयाण णमोकारो, भवे भवे मम सुहं दिंतु॥ १॥ ॐ हीं अहीरिसद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधु पंचपरमेष्टिभ्यो-ऽर्वमहार्ध निवंपानीति स्वाहा।

इच्छामिभंते पंचगुरुभत्तिकाओ सग्गोकओ।तस्सा लीचेओ अह महापाडिहेरसंज्ञत्ताणं अरहंताणं । अहुगुणसंपण्णाणं उड्दलोयमिच्छयम्मि पयद्वियाणं सिद्धाणं । अट्ठपवयणमाउसंज्ञत्ताणं आइरियाणं । आयारादि सुदणाणोवदेसयाणं उवज्झायाणं । तिरयणगुणपालणस्याणं सव्वसाहूणं । णिचकालं अचेमि प्रजोमे वंदामि णमस्सामि । दुःक्लक्लओ कम्मक्लओ वेहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।।

इत्याशीर्वादः ( पुष्प नेमन करना )
(शान्तिपाठ बोलतेसमयदोनें हाथोंसेपुष्पटिष्ट करतेजाना)
शान्तिजिनं शिशानिम्मेलवकं शीलगुणव्रतसंयमपात्रम् ।
अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं नोमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम् ॥१॥
पंचममीष्मितचक्रधराणां प्रजितमिन्द्रनरेन्द्रगणैश्च ।
शान्तिकरं गणशान्तिमभीष्मुः पोडशतीर्थकरंभणमामि॥२॥
दिव्यतरः सुरपुष्प सुदृष्टिर्दुन्दुभिरासनयोजनयोषौ ।
आतपवारणचामरयुग्मेयस्य विभाति च मण्डलतेजः॥ ३॥
तं जगदार्चितशान्ति जिनन्दं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि ।
सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्ममरं पठतेपरमांच ॥ ४॥

येऽभ्यांचता मुद्धटकुण्डळहाररत्नैः शकादिभिः सुरम्खैः स्तुतपादपद्याः । ते पित्रनाः पवरवंशत्रमत्पदिपास्तीर्थेकराः सत्तरान्तिकरा भवन्तु ॥ ५॥

संपूजकानां प्रतिपालकानां प्रतीन्द्रसामान्य तपोधनानाम्।देश स्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञःकरोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्रः ६॥ सेमं सर्वपनानां पभवतु बलवान् धार्मिका भूमिपालः काले कालेच सम्पग्वर्षतु मधवा ब्याधयो यान्तु नाशम्। दुर्भिक्षं चौरमारीत्तरणमपि जगतां मास्म भूज्जीवलोके । जैनेन्द्रं धमचकं पभवतु सततं सर्वसीख्यपदायि॥ ७॥ प्रध्वस्त्रधातिकर्माणः।केवलज्ञानभासकराः। कुर्वन्तु जगतः शान्ति द्वपभाद्या जिनेश्वराः॥ ८॥

प्रार्थना-

प्रथमं करणं चरणं द्रब्यं नमः शास्त्राभ्यासौजिनपतिन्नतिः संगतिः सर्वदार्धैः सङ्कृतानां ग्रणगणकथा दोषवादे च मौनम् । सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भव भवे यावदेतेऽपवर्गः॥ १० तव पादो ममहृदये, ममहृदयं तव पदद्रये लीनम्।
तिष्ठतः जिनेन्द्रतावद्यावान्निर्वाणसम्प्राप्तिः ॥ ११ ॥
अक्लरपयत्थर्हाणं मत्ताहीणं च जं मए भणियं
तं खभउ णाणदेव य मज्झिव दुःक्लक्लयं दिंतु १२॥
दुःक्लक्लओकम्मखओसमाहिमरणंचवोहिलाहोय।
ममहोउ जगतवंधव तव जिणवर चरणसरणेण १३॥
(पुष्पांगलिक्षंपनकरना)

#### विसंजन

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया।
तत्सर्व पूर्णमेवास्त्र त्वत्यसादााज्ञिनेस्वर॥१॥
आह्वानं नेव जानामि समस्य पर्भस्वर॥२॥
मत्रद्दीनं कियाहीनं द्रव्यद्दीनं तथेवच।
तत्सर्व क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेस्वर॥३॥
आहूता ये पुरा देवा लब्धभावा यथाक्रमम्।
ते मयाऽभ्यार्चिता भक्त्या सर्वे यान्तु यथास्थितिम् ४
इति नित्यपूजाविधानं समस्यम्॥

सर्व प्रकार के और सचजगह के छपे हुये जैन ग्रन्थ नोचे पते पर मिलेंगे सूचीपत्र मंगाकर देखों.

पता

मेनेजर—जैनिवज्ञानत प्रचारक मंडली देववंद (सहार्नपुर)





जिसको

जैनसिद्धान्त प्रचारक मंडली देववन्द (सहारनपुर)की तरफ मे

बाबू सुरजभानु वकील देववन्द ने बी॰ एठ॰ पावगी द्वारा दितचिन्तक प्रस बनारस में छपवाकर प्रकाशित किया।

धमबार १०००) सन १९०९ ( मूल्य =)

#### ओंनमः सिद्धेभ्यः।

#### श्रीमानतुङ्गाचार्यविरचितं

## भक्तामरस्तात्रम् ।

भक्तामरप्रणतमौक्रिमणिप्रभाणा-मुद्दचातकं दालितपापतमेवितानम् । सम्यक्प्रणम्य जिनपाद्युगं युगादा-वाळम्बनं भवजळे पततां जनानाम् ॥ १ ॥ यः संस्तुतः सकलवाङ्गयतत्त्वबोधा-दुङ्कतबुद्धिपदुभिः सुरलोकनार्थैः । **स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेहदारैः** स्तोष्ये किळाइमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ बद्धचा विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् । बाळं विद्याय जलसंस्थितामिन्दुविम्ब-मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥ ३ ॥

वक्तुं गुणान्गुणसमुद्र शशाङ्कान्ता-न्कस्ते क्षमः स्रगुरुपतिमोऽपि बुद्धचा । कल्पान्तकारुपवनोद्धतनकचकं को वा तरीतुमलमम्बनिधि भूजाभ्याम् ॥ ४ ॥ सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरिप महत्तः। मीत्यात्ववीर्यमविचार्य मुगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजिशक्षाः परिपालनार्थम् ॥ ६ ॥ अल्पश्चतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्रक्तिरेव मुखरीक्रते वलान्माम् । यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तचारचृतकिकानिकरकहेत् ॥ ६ ॥ त्वत्संस्तवेन भवसंततिसंनिवद्धं पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् । आक्रान्तलोक**माळेनी**लमशेषमाशु स्यांशाभित्रमिव शार्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥ मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् ।

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफल्युतिमुपैति नन्द्बिन्दः ॥ ८ ॥ आस्तां तव स्तवनयस्तसमस्तदोषं स्वत्संकथापि जगतां दुरितानि इन्ति । दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरपु जलजानि विकासभाष्ट्रिज् ॥ ९ ॥ नारयद्भतं भुवनभूषणभूत नाथ भूतैर्गुणभूवि भवन्तमभिष्ट्वन्तः । तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि घा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ १० ॥ दृष्ट्यामा भन्वतमनिमेपविलोकनीयं नान्यत्र तोषमूपयाति जनस्य चक्षः । पीत्वा पयः शाशिकरद्यति दुग्वसिन्धोः क्षारं जलं जलनिये रिसतुं क इच्छेत्॥ ११ ॥ येः बान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभ्वनैकललामभूत् । तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां येत्त समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

वक्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेषनिर्जितजगन्नितयोपमानम् । विम्बं कलङ्क्यिलनं क निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपळाशकल्पम् ॥ १३ ॥ संपूर्णभण्डकशशाङ्ककाकवाप-शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनायमेकं कस्तानिवारयाते संचरता यथेष्टम् ॥ १४ ॥ चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्कनाभिः नीतं पनागपि पनो न विकारमार्गम्। कल्पान्तकालपरुता चलिताचलेन किं मन्दरादिशिखरं चिवतं कदाचित् ॥ १५ ॥ निर्भूमवार्तिर पवार्जितते छपुरः कृत्स्नं जगन्नयमिदं मकटीकरोषि । गम्यो न जातु परुतां चालिताचळानां दीपोऽपरम्त्वमसि नाथ जगत्यकाशः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा यगपज्जगन्ति।

नाम्भाधरोदरनिरुद्धमहामभावः सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र लोके ॥ १७ ॥ नित्योदयं दालितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुबदनस्य न वारिदानाम् । विभ्राजते तव मुखाब्जतनस्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशक्षाङ्कविम्बम् ॥ १८॥ किं शर्वरीषु शशिनाद्दाने विवस्वता वा युष्पन्मुखन्दद्धितेषु तमःस्रु नाय। निष्पन्नशालिवनशालिन जीवलोके कार्य कियज्जलघरैर्जलभारनम्नैः ॥ १९ ॥ ज्ञानं यथा त्वाये विभाति कृतावक।शं नैवं तथा इरिइरादिषु नायकेषु । तेज :स्फ्रन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचदाकले किरणाकुलेऽपि ॥ २०॥ मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृद्रयं त्वयि तोषभेति । किं विक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥

स्त्रीणां कतानि दातशो जनयन्ति पुत्रा-न्नान्या सुतं त्वदुपंप जननी प्रमुता । सर्वा दिशो दधति भानि सहस्रर्शिय **शाच्येव दिम्जनयाति स्फ्ररदंश्रुजालम् ॥** २२ ॥ त्वामामनान्त मुनयः परमं पुर्मास-मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् । त्वामेव सम्यगुपकभ्य जयान्त मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः ॥ २३ ॥ त्त्रामञ्ययं विभूमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तपनङ्गकेतुम् । योगी वरं विदितयोगमनेक मेकं ज्ञानंस्वरूपमपछं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा-र्स्व शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् । धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधाना-द्वयक्तं त्वमेव भगवन्युरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितद्यामळभूषणाय ।

तुंभ्य नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमी जिन भवोदधिशोषणाय ॥ २६ ॥ को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेष-स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश । दोषैरूपाचिवविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥ उचैरशोकतरुसंश्रितपुन्पय्ख-माभाति रूपमपळं भवतो नितान्तम् । स्पृष्टोल्लसत्करणपस्ततमोवितानं बिम्ब रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ २८ ॥ सिंहासने मणिमयुलिशालाविचित्रे विभ्राजते तव बपुः कनकावदातम् । विम्बं वियाद्वेलसदंशूळतावितानं तुङ्कोदयाद्विशिरसीव सहस्ररभेः ॥ २९ ॥ कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं विभ्राजवे तव वपुः कलधौतकान्तम् । **चयच्छशाङ्करचिनिर्श**रवारिधार-मुच्चैस्तटं सुरागिरेरिव शातकीम्भम् ॥ ३० ॥

छन्नत्रयं तव विभाति शशाङ्कतान्त-मुच्चैःस्थितं स्थागितभानुकरप्रतापम् । मुक्ताफळमकरजाळावेद्यद्वाोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥ गम्भीरतार्यपूरितदिग्विभाग-क्षेळोक्यलोकञ्चभसंगमभूतिद्क्षः । सद्धर्मराजनयघोषणघोषकः स-न्त्वे दुन्दुभिनेदाते ते यश्नसः प्रवादी ॥ प्र०१ ॥ मन्दारसुन्दरनभेरुसुपारिजात-संतानकादिकुमुमोत्करदृष्टिरुद्धा । गन्धोदबिन्दुशुभगन्दमरुत्प्रयाता दिन्या दिवः पतित ते वचसां तिर्वो ॥ प्र० २ ॥ शुंभत्मभावलयभूरिविभा विभोस्ते कोकत्रये द्यतिमतां द्यतिमाक्षिपन्ती । **पोद्यदिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या** दीप्त्या जयत्यपि निज्ञामपि सोमसोम्याम् ॥१०३॥ स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्टः

सद्धर्मतत्त्वकथैनकपद्मिकोक्याः

दिन्यध्वनिभवति ते विषदार्थसर्व-भाषास्वभावपरिणामगुणप्रयोज्यः ॥ प्र० ४ ॥ ] ज**न्निद्रहेमनवपङ्कु**जपुञ्जकान्ती पर्युल्छसञ्चलमयूखशिखाभिरामा । पादै। पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विवधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥ इत्थं यथा तव विभूतिरभृज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधी न तथापरस्य । याद्दमभा दिनकृतः महतान्धकारा तादक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ॥ ३३ ॥ श्च्योतन्मद्।विलविलोलकपोलमूळ-मत्तभ्रमञ्जूपरनाद्विवृद्धकोषम् । ऐरावताभिभमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥ ३४ ॥ भिन्नेभकुम्भगलद्ज्ज्वलशोणिताक्त-पुक्ताफल्प्यकरभूषितभूमिभागः । बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचळसंश्रितं ते ॥ ३५ ॥

कन्पान्तकालपवनोद्धतवद्दनिकरपं दावानलं ज्वलितम्ज्ज्वलभूत्स्फुलिङ्गम् । विश्वं जिघत्स्रमिव संमुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजरुं शमयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥ रक्तेक्षणं समदकोकिळकण्डनीळं कोधोद्धतं फणिनमुत्फणवापतन्तम् । आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तराङ्क-स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥ ३०॥ वलगत्तरङ्गगजगर्जितभीमनाद-माजी बलं बळवतामपि भूपतीनाम् । उद्यदिवाकरमयुखाशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तम इवाञ्च भिदामुपैति ॥ ३८ ॥ कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह-वेगावतारतरणातुरयोधभीमे । युद्धे जयं विजितद्रजयज्ञेयपक्षा-स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो छभन्ते ॥ ३९ ॥ अम्भोनिधौ धुभितभीषणनक्रचक्र-पाठीनपीठभयदोल्बणबाडबाग्नौ ।

रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा-स्नासं विद्याय भवतः स्परणाद्यजन्ति ॥ ४० ॥ **उद्धतभीषणजलोदरभारभुग्नाः** शोच्यां दशामुपगताइच्यृतजीविताशाः । त्वत्पादपङ्कजरजोभृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यक्ष्पाः ॥ ४१ ॥ आपादकण्यमुरुशङ्खलेष्टिताङ्गा गाढं बृहिनगडकोटिनिघृष्टजङ्घाः। त्वश्रामपन्त्रमनिशं पनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतवन्धभया भवन्ति ॥ ४२ ॥ मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि-संग्रामवारिधिमहोदरवंधनोत्थम् । तस्याञ्च नाशमुपयाति भय भियेव यस्तावकं स्तविममं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निवद्धां भक्त्या पया र्हाचरवर्णावीचित्रपुष्पाम् । धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्त्रं तं मानतुङ्गपवशा समुपैति कस्पीः ॥ ४४ ॥ इति भीमानतुङ्गाचार्यविराचितं भकामरस्तोत्रम्।

## श्रीसिडसेनदिवाकरप्रणीतं कल्याणमन्दिरस्तोत्रम् ।

कल्याणमन्दिरम्दारमवद्यभेदि भीताभयपद्मनिन्दितमङ्घिपद्मम् । संसारसागरनिपज्जदशेषजन्तु-पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥ १ ॥ यस्य स्वयं सुरगुर्गरुरिमान्बराज्ञेः स्ते।त्रं सुविस्तृतपतिर्न विभुविधातुम् । तीर्थेश्वरम्य कपठस्मयधूमकेतो-स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥( युग्मम् ) सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप-मस्माद्दशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः। धृष्टोऽपि काशिकशिशुयदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरक्षेः ॥ ३ ॥ माहक्षयादनुभवनापि नाथ मत्या नृनं गुणान्गणायितुं न तव क्षमेत । कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्पा-न्मियते केन जळधेर्नेनु रत्नराधिः ॥ ४ ॥

अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तु स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य । बालोऽपि किं न निजवाहुयुगं वितत्य विस्तीणतां कथयति स्वाधियाम्बुराशेः ॥ ५ ॥ ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः । जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥ ६ ॥ आस्तामचिन्त्यमाहिमा जिन संस्तवस्ते नामाति पाति भवतो भवतो जगन्ति । तीव्रातपोपहतपान्थजनात्रिदाघे त्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ ७ ॥ हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जन्तोः क्षणेन निविद्या अपि कर्मवन्धाः । सद्यो भुजंगममया इव मध्यभाग-मभ्यागते वनशिखाण्डिनि चन्दनस्य ॥ ८॥ मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनन्द्र राँद्रैरुपद्रवश्चतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि ।

गोस्वामिनि स्फरिततेजासे दृष्ट्रमात्रे चौरेरिवाञ्च पश्चवः मपलायमानैः ॥ ९ ॥ त्वे तारको जिन कथं भविनां त एव त्वामुद्रहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः । यद्वा द्यतिस्तरति यञ्जलमेष नून-मन्तर्गतस्य मरुतः स किळानुभावः ॥ १० ॥ यास्मन्हरमभृतयोऽपि हतमभावाः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षापितः क्षणेन । विध्यापिता इत्रभूजः पयसाथ येन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाहबेन ॥ ११ ॥ स्वामिश्वनल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना-स्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दथानाः । अन्मोद्धि लघु तरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः ॥ १२ ॥ क्रोधस्त्वया यदि विभो मथम निरस्तो ध्वस्तस्तदा वद कथं किल कर्मचौराः। प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि छोके नीलद्रपाणि विषिनानि न किं हिमानी ॥ १३ ॥

त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मकप-मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोषदेशे । पुतस्य निर्मछरुचेर्यदि वा किमन्य-दसस्य संभवपदं ननु कर्णिकायाः ॥ १४ ॥ ध्यानाञ्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विद्वाय परमात्मदशां व्रजन्ति । तीवानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥ १५ ॥ अन्तः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् । एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशामयन्ति महानुभावाः ॥ १६ ॥ आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्धचा ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्मभावः । पानीयमध्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति ॥ १७ ॥ त्यामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नुनं विभो हरिहरादिधिया मपन्नाः।

किं काचकामलिभिरीश सितोऽपि शङ्को नो युद्धते विविधवर्णविपर्ययेण ॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तहरप्यशोकः। अभ्युद्रते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विवोधमुपयाति न जीवळोकः ॥ १९ ॥ चित्रं विभो कथमवाङ्गपुखदुन्तमेव विष्वक्पतत्यविरला स्रपृष्पदृष्टिः। त्वद्रोचरे सुमनसां यादे वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि वन्धनानि ॥ २०॥ स्थाने गभीरहृदयोद्धिसंभवायाः पीयूपतां तव गिरः समुदीरयन्ति । पीत्वा यतः परमसंमदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् ॥ २१ ॥ स्वामिनसुदरमवनस्य समृत्पतन्ता मन्ये वदन्ति शचयः सुरचामरीघाः येऽस्मे नति विद्धते मुनिष्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ॥ २२ ॥

इयामं गभीरगिर्युज्ज्वछहेपरत्न-सिंहासनस्थमिइ भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् । आछोक्यन्ति रभसेन नदन्तमुबै-क्वामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् ॥ २३ ॥ चद्रच्छता तव शितिद्यतिमण्डलेन लुप्तच्छद्च्छविरशोकतरुर्वभृव । सांनिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग नीरागतां ब्रजति को न सचेतनोऽपि ॥ २४ ॥ भो भोः प्रपादमवध्य भजध्वमेन-मागत्य निर्देतिपुरीं मति सार्थवाहम् । एतनिवेदयति देव जगत्रयाय मन्ये नदत्रभिनभः सुरदन्दुभिस्ते ॥ २५ ॥ उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुर्यं विहताधिकारः। मुक्ताकलापकलितोरुसितातपत्र-व्याजात्रिघा घृततनुर्ध्ववपभ्युपेतः ॥ २६ ॥ स्वेन प्रवृरितजगन्नयविण्डितेन कान्तिप्रतापयश्वसामिव संचयेन ।

माणिक्यहेभरजतमविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥ २७ ॥ दिव्यस्त्रजो जिन नमित्रदशाधिपाना-मुत्मुज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् । पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वापरत्र त्वत्संगमे सुपनसो न रमन्त एव ॥ २८ ॥ त्वं नाथ जन्मजलभेर्विपराङ्गुखोऽपि यत्तारयत्यसुमतो निजवृष्टस्मान । युक्तं हि पाधिवनिपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदास कर्मविपाकशन्यः ॥ २० ॥ विश्वेश्वरोऽपि जनपासक दुर्गतस्त्वं कि वाक्षरप्रकृतिरप्यालिपिस्त्वमीश । अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव **बानं** त्विय स्फुराति विश्वविकासहेतुः ॥ ३० % प्राग्भारसंभृतनभांसि रजांसि रोपा-दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि । छायापि तैस्तव न नाथ इता इताशो ब्रस्तस्त्वमीभिरयपेव परं दुरात्मा ॥ ३१ ॥

यद्गर्जदर्जितघनौधमदभ्रभीम-भ्रक्ष्यत्ति हिन्मुसलमां सलघोरधारम् । दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दुधे तनैव तस्य जिन दुस्तववारिकृत्यम् ॥ ३२ ॥ ध्वस्तोध्वेकेशाविकृताकृति मर्त्यमुण्ड-पालम्बभृद्धयद्वऋविनिर्यद्गिः। त्रेतव्रजः प्रति भवन्तमपीरितो यः सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः ॥ ३३ ॥ धन्यास्त एव भवनाधिप ये त्रिसंध्य-माराधयन्ति विधिवद्विधृतान्यकृत्याः । भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः पादद्वयं तव विभो भवि जन्मभाजः ॥ ३४ ॥ अस्पिन्नपारभववारिनिधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि । आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति ॥ ३५ ॥ जन्मान्तरेऽपि तत्र पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहितदानदश्चम् ।

तेनेह जन्मान पुनीश पराभवानां जातो निकेतनपदं मथिताञ्चयानाम् ॥ ३६ ॥ मूनं न मोहितिमिराष्ट्रतछोचनेन पूर्व विभो सक्टदपि पविलोकितोऽसि ममीविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः मोद्यत्मबन्धगतयः कथमन्ययेते ॥ ३७॥ आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतासे मया विधृतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्पि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात्क्रियाः प्रतिफलान्ति न भावज्ञन्याः ॥३८॥ त्वं नाय दुःखिजनवत्सळ हे दारण्य कारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्य । भक्त्या नते पयि महेश्व दयां विधाय दुखाइरोइलनतत्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥ निःसंख्यसारश्ररणं शरणं शरण्य-मासाच सादितरिपुत्रथिताबदानम् । त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्ध्यो वन्ध्योऽस्यि चेज्रुवनपावन हा हतोऽस्यि ॥ ४० ॥

देवेन्द्रवन्य विदिताखिलवस्तुसार संसारतारक विभो भुवनाधिनाथ । गयस्व देव करुणाहद मां प्नीहि सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराद्येः ॥ ४१ ॥ यद्यस्ति नाथ भवदङ्घिसरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि संततसंचितायाः। तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भूवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥ ४२ ॥ इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुळककञ्चुकिताङ्गभागाः । त्विद्धम्बनिर्पेलपुखाम्बजबद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः ॥४३॥ जननयनकुमुदचन्द्र प्रभास्त्रराः स्वर्गेसंपदो भुक्त्वा । ते विगलितपळनिचया अचिरान्मोक्षं प्रषद्यन्ते ॥४४ ॥ ( युग्मम् )

इति श्रीसिद्धसेनीदवाकरविरिचतं पार्श्वनाथस्य कल्याणमन्दिरस्तोत्रम् ।

## श्रीवादिराजप्रणीत एकीभावस्ते।त्रम् ।

एकीभावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवभवगतो दुर्निवारः करोति । तस्याप्यस्य त्विय जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चे-ज्जेतुं शक्यो भवति न तया कोऽप्रस्तापहेतुः ॥१॥ ज्योतीरूपं दुरितनिवहध्वान्तविध्वंसहेतुं त्वामेबाहर्जिनवर चिरं तत्त्वीवद्याभियुक्ताः। चेतोवासे भवसि च मम स्फारमुद्धासमान-स्तिस्मिन्नंहः कथमिव तमा वस्तुतो वस्तुमीष्टे ॥२॥ आनन्दाश्चस्तपितवद्नं गद्गदं चाभिजल्प-न्यञ्चायेत त्विय दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् । तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्भीकमध्या-न्निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याथयः काद्रवेयाः ॥ ३॥

ान्नष्कास्यन्त विविधाविष्यविधाविषयः काद्रवयाः ॥ ३॥ प्रागेवेद्द त्रिदिवभवनादेष्यता भव्यपुण्या— त्पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देव निन्ये त्वयेदम् । ध्यानद्वारं पम रुचिकरं स्वान्तगेद्दं प्रत्मुवर्णीकरोषि ॥ ४॥ स्तार्त्कं चित्रं जिन वपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि ॥ ४॥

ळोकस्यैकस्त्वमासि भगवान्निर्निामत्तेन बन्धु-स्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका । भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथामेव ततः क्लेशयूथं सहेथाः ॥ ५ ॥ जन्म।टच्यां कथमिथ मया देव दीर्घ भ्रमित्वा पाप्तेवयं तव नयकथा स्फारपीयुषवापी । तस्या मध्ये हिमकर्हिमच्यृहशीते नितानतं निर्भग्नं मां न जहित कथं दुःखदावोपतापाः ॥ ६॥ पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं हेशभासो भवति सुराभेः श्रीनिवासश्च पद्मः । सर्वी द्वेण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत्स्वयमहरहर्यन्न मामभ्य्वेति ॥ ७ ॥ पश्यनंत त्वद्वचममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात्पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टम् । त्वां दुर्वारस्मरमदद्दरं त्वत्प्रसादैकभूमि क्रराकाराः कथामेव रुजाकण्टका निर्कुटन्ति ॥ ८ ॥ याषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नपूर्ति-र्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः ।

दृष्टिपाप्तो इराति स कथं पानरोगं नराणां प्रत्यासत्तिर्यादे न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतः ॥ ९ ॥ हृद्यः प्राप्तो मरूद्रिप भवन्मातशैलोपवाही सद्यः पुंसां निरवधि रुजाधारिबन्धं धुनोति । ध्यानाहतो हृदयकमलं यस्य तुत्वं प्रविष्ट-स्तस्याशक्यः क इह भुवने देव छोकोपकारः ॥१०॥ जानासि त्वं मप भवभवे यच यादक्च दःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे अस्ववन्निाष्पनीष्ट । त्वं सर्वेशः सकुप इति च त्वाम्पेतोस्मिः भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव ममाणम् ॥ १२ ॥ मापदेवं तव नुतिपदैर्जीवकेनापदिष्टैः षापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सीस्वयम् । कः संदेहो यदुपलभते वासवश्रीपभुत्वं जल्पञ्जार्प्यमीणिभरपछैस्त्वन्नपस्कारचक्रम् ॥१२॥ बद्धे बाने श्रुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिनी चेदनवाधे सुखार्वाञ्चका कुञ्चिकेयम् । शक्योद्धाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृदमहामोद्दमुद्राकवाटम् ॥ १३ ॥

प्रच्छन्नः खल्वयमघमयैरन्थकारैः समन्ता-त्पन्था मुक्तेः स्थप्टितपदः क्लेशगर्तैरगार्धः । तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देव तत्त्वावभासी यद्यप्रेऽग्रे न भवति भवद्भारतीरत्नदीपः ॥ १४॥ आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्दृष्टगनन्दहेतुः कर्मक्षेणि।पटलिवितो योऽनवाप्यः परेषाम् । इस्ते कुर्वन्त्यनतिचिरतस्तं भवद्गाक्तभाजः स्तं।त्रैर्बन्धमक्रातिपुरुषोद्दामधात्रीखनित्रैः ॥ १५ ॥ प्रत्युत्पन्नानयहिषगिरेरायता चामृताब्धे-र्या देव त्वत्पदकमलयोः संगता भक्तिगङ्गा। चेतस्तस्यां मम रुचिवद्यादाप्लुतं शास्त्रितांहः कल्मापं यद्भवति किामियं देव संदेहभूमिः ॥ १६ ॥ पाद्भृत स्थिरपदसुखत्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं स इति मतिरूत्पद्यते निर्विकल्पा। मिथ्यैवेयं तद्पि तन्ते तृष्तिमभ्रेषद्धपां दोषात्मानोऽप्यभिमतफलास्त्वत्मसादाद्भवन्ति ॥१७॥ मिध्यावादं मछपपनुदन्सप्तभङ्गीतरङ्गै-र्वागम्भोधिभुवनमिखलं देव पर्येति यस्ते ।

तस्याद्वतिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः सुचिरममृतासेवया तृष्नुवन्ति ॥ १८ ॥ आहार्येभ्यः स्पृहयति परं यः स्वभावाददृद्यः शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यक्च शक्यः। सर्वाङ्गेष त्वमास सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तिर्देक भृषावसनकुसुमैः किं च शक्षेरुदक्षैः ॥ १९ ॥ इन्द्रः सेवां तव सुक्रुरुतां किं तया श्लाघनं ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यतामातनोति । त्वं निस्तारी जननजल्धेः सिद्धिकान्तापीतस्त्वं त्वं लोकानांत्र भुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रामित्यम्॥२०॥ द्यात्तिर्वाचामपरसद्शी न स्वमन्येन तुल्य-स्तृत्युद्वाराः कथमिव ततस्त्वय्यमी नः ऋमन्ते । मैवं भृवंस्तद्वि भगवन्भक्तिपीयृषपुष्टा-स्ते भव्यानागभिमतफ्राः पारिजाता भवन्ति ॥२१॥ कोपविशो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपक्षयवानपेक्षम् ।

आज्ञावञ्यं तद्दपि भुवनं संनिधिवैंग्हारी क्वैंबंभूतं भुवनतिलक प्राभवं त्वत्परेषु ॥ २२ ॥ देव स्तोतं त्रिदिवगाणिकामण्डलीगीतकीर्ति तोतूर्ति त्वां सकलविषयज्ञानमूर्ति जनो यः। तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जोहर्ति पन्था-स्तत्वग्रन्थस्वरणाविषये नेष मोमूर्ति मर्त्यः ॥ २३ ॥ चित्ते कुर्वन्निरवधिसुखज्ञान दुग्वीर्यक्षं देव त्वां यः समयानियमाददरेण स्तवीति । श्रेयोमार्ग स खलु सुकृती तावता पूर्यायत्वा कल्याणानां भवति विषयः पञ्चधा पञ्चितानाम् २४ भक्तिप्रहम्हेन्द्रपूजितपद त्वत्कीर्तने न क्षमाः सृक्ष्मज्ञानहत्रो।ऽपि संयमभृतः के इन्त मन्दा वयम् । अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीनसुखौषिणां स खलु नः कल्याणकल्पद्रमः २५ वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकासिंहः। वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमन् भव्यसहायः २६ इति श्रीवादिराजकृतमंकीभावस्तोत्रमः।

## श्रीघनंजयप्रणीतं । विषापहारस्तोत्रम् ।

स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिष्टत्तसङ्गः । प्रदुद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात्पुरुषः पुराणः ॥ १ ॥ परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यश्वन्यः। स्तुत्योऽद्य मेऽसौ दृषभा न भानोः किषप्रवेशे विशति प्रदीपः॥२॥ तत्याज शकः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् । स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनेव निरूपयामि ॥ ३ ॥ त्वं विश्वदृश्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निष्किरवेद्यः । वक्तुं कियान्कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततोऽश्वाक्तिकथा तवास्तु ४॥ व्यापीडितं बालमिबात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् । हिताहितान्त्रेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरासि बाळवैद्यः ॥५॥ दाता न इती दिवसं विवस्वानद्यश्व इत्यच्युत दक्षिताशः। सच्याज्यमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतं नताय ॥ ६ ॥ उपेति भक्त्या सुमुखः मुखानि त्वाय स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् । सदावदातष्ट्रितिरेकरूपस्तयास्त्वमादर्श इवावभासि ॥ ७ ॥ अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर्मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र ॥ द्यावाष्ट्रार्थव्योः पृथुता तथैव व्याप त्वदीया भुवनान्तराणि ॥८॥

तवानवस्या परमाधितत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्र । दृष्टं विहाय त्वमदृष्ट्रमेषीविरुद्धदृत्तोऽपि सपञ्जसस्त्वम् ॥९॥ स्परः सदग्धो भवतेव तस्मिन्नुद्धूछितात्मा यदिनाम शंभुः । अद्येत वृन्दोपहतोऽपि विष्णुः कि गृह्यते येन भवानजागः॥१०॥ स नीरजाः स्यादपरोऽघवान्वा तद्दोषकीत्यैव न ते गुणित्वम् ॥ स्वताऽम्ब्रार्भिमहिमा न देव स्तोकापवादेन जलाश्चयस्य ॥११॥ कर्मस्थिति जन्तुरनेकभूमि नयत्यमुं सा च परस्परस्य । त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवाञ्घौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः १२॥ मुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्धर्माय पापानि समाचरन्ति । तैलाय बालाः सिकतासमूढं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः॥१३॥ विषापहारं प्रणिमीपधानि मन्त्रं समुह्य्य रसायनं च । श्राम्यन्त्यहो न त्विमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तर्वेव तानि॥१४॥ चित्ते न किंचित्कृतवानिस त्वं देवः कृतश्रेतिस येन सर्वम्। इस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं मुखेन जीवत्यपि चित्तवाद्यः ॥ १५॥ त्रिकाळतत्त्वं त्वपर्वेस्त्रिलोकीस्वामीति संख्यानियतेरभीषाम् । बोधाधिपत्यं मित नाभविष्यंस्ते अन्ये ऽपि चेद्वचाप्स्यदमूनपीदम् १६ नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्यद्भपस्य तबोपकारि । तस्यैव हेतुः स्वमुखस्य भानोरुद्धिभ्रतच्छन्नामेवादरेण॥ १७॥

कोपेक्षकस्त्वं क स्खोपदेशः स चेत्किमिच्छापतिकूळवादः । कासी क वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथातथ्यमवेविचं ते ॥१८॥ नुङ्गात्फलं यत्तद्विचनाच प्राप्यं समृद्धान धनेश्वरादेः । निरम्भसोऽप्युचतमादिवाद्रेर्नैकापि निर्याति धृनी पर्योधेः ॥१९॥ त्रैलोक्यसेवानियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य । तत्त्रातिहार्ये भवतः कुतस्त्यं तत्कभैयोगाद्यदि वा तवास्तु॥२०॥ श्रिया परं पश्याते साधु निःस्वः श्रीमात्र काश्चित्कृपणं त्वदन्यः । यथा प्रकाशिस्थतमन्यकारस्थायीक्षतेऽसौ न तथा तमःस्थम्॥२१॥ स्वरृद्धिनिःश्वासनिमेपभाजि प्रत्यक्षगत्मानुभवे अपि मृदः । किं चाखिलक्षेयविवर्तिवाधस्वरूपमध्यक्षमविति लोकः ॥ २२ ॥ तस्यात्मजस्तस्य पिते।ते देव त्वां येऽवृगायन्ति कुलं प्रकाव्य । तेऽद्यापि नन्वाश्मनपित्यवश्यं पाणी कृतं मेह पुनस्त्यजन्ति।।२३॥ दत्तिस्रिलोक्यां पटहोऽभिभृताः सुरासुरास्तस्य महानस लाभः । बोइस्य मोइस्त्वायि को विरोद्धर्मूळस्य नाशो बलवद्विरोधः ॥२४॥ मार्गस्त्वयैको दहशे विमुक्तेश्रवर्गतीनां गहनं परेण । सर्वे मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचिद्धजमालुलोक ॥२५॥ स्वर्भोतुर्रकस्य इविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः। संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युद्धास्त्वद्नये ॥ २६ ॥

अजानतस्त्वां नमतः फलं यत्तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति । हरिन्मणि काचिथा दथानस्तं तस्य बुद्धचा वहतो न रिक्तः॥२०॥ पशस्तवाचश्रतुराः कर्षायदेग्यस्य देवव्यवहारमाहः । गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् ॥२८॥ नानार्थमंकार्थमदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः। निर्दोषतां के न विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण॥२९॥ न कापि वाञ्छा बहते च बाक्ते काले कचित्कोपि तथा नियोगः। न पुरवाम्यम्बुधिदित्युदंशः स्वयं हि शीतद्यतिरभ्यदेति ॥३०॥ गुणा गभीराः परमाः पसन्ना बहुपकारा बहुवस्तवेति । दृष्टोऽयमन्तः स्तवने न तेषां गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति॥३१॥ स्तुत्या परं नाभिभतं हि भवत्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि । स्मरामि देवं प्रणमापि नित्यं केनाप्युपायेन फळं हि साध्यम् ३२। नतस्त्रिलोकीनगराधिदेवं नित्वं परंज्योतिरनन्तशक्तिम् । अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्यमवान्दितारम् ॥ ३३॥ अञ्चदपस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् । सर्वस्य मातारमभेयमन्यैर्जिनेन्द्रमस्मार्थमनुस्मरामि ॥ ३४॥ अगाधमन्यैर्मनसाप्यसङ्ख्य निष्किचनं पार्थितमर्थवाद्भः । विश्वस्य पारं तमदृष्ट्पारं पति जनानां श्वरणं व्रजापि ॥३५॥

त्रैलोक्यद्क्षिगगुरवे नमस्त यो वर्षमानोऽपि निजान्नतोऽभूत्।
प्रामण्डक्षेत्रः पुनरद्रिकल्पः पश्चान्न मेरः कुलप्वतोऽभूत्।।३६॥
स्वयंप्रकाशस्य दिवा निशा वा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम्।
न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभ्रं कालकलामतितम्॥ ३७॥
इति स्तुति देव विधाय दैन्याद्वरं न याचे त्वभुपेक्षकोऽसि ।
छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात्कञ्छायया याचितयात्मलाभः॥३८॥
अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस्त्वय्येव सक्तां दिश्व भक्तिबुद्धिम् ।
कारिष्यते देव तथा कृषां मे को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः३९
वितरित विहिता यथाकथंचिज्ञिन विनताय मनीपितानि भक्तिः।
स्विय नुतिविषया पुनर्विभेषादिशति सुखानि यशो धनं जयं च ४०

इति श्रीधनंजयस्रतं विपापहारस्तोत्रम् ।

# श्रीभूपालकविप्रणीता जिनचतुर्विद्यातिका ।

श्रीलीलायतनं महीक्कगृहं कीर्तिप्रमोदास्पदं वाग्देवीरातिकेतनं जयरमाक्रीडानिधानं महत्। स स्यात्सवमहोत्सवैकभवनं यः प्रार्थितार्थप्रदं **भातः पश्यति कल्पपादपदलच्छायं जिनाङ्घिद्वयम्॥१॥** द्यान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्रारित्रं सर्वोपकारि तव देव ततः श्रुतज्ञाः। संसारपारवपहास्थळरुन्दशान्द्र-च्छायामहीरुह भवन्तमुपाश्रयन्ते ॥ २ ॥ स्वामित्रद्य विनिगतोऽस्मि जननीगर्भान्धकूपोदरा-दद्योद्धाटितदृष्टिरस्मि फळवज्जन्मास्मि चाद्य स्फुटम् । त्वामद्राक्षमहं यद्क्षयपदानन्दाय कोकत्रयी-नेत्रेन्दीवरकाननेन्दुममृतस्यान्दिप्रभाचिन्द्रकम् ॥ ३ ॥ निःशेपत्रिदशेन्द्रशेखरशिखारत्नप्रदीपावळी सान्द्रीभूतमृगेन्द्रविष्ट्रस्तरीमाणिक्यदीपाविः।

केयं श्रीः क च निःस्पृहत्विमदमित्युहातिगस्त्वादशः सर्वज्ञानदृश्यारित्रमहिमा लोकेश लोकोत्तरः ४॥ राज्यं शासनकारिनाकपति यत्यक्तं तृणावज्ञया हेलानिर्देखितत्रिकोकमाहिमा यन्मोहमल्लो जितः । लोकालोकपि (?) स्वबोधमुक्रस्यान्तः कृतं यत्त्वया सैषार्श्वयपरस्परा जिनवर कान्यत्र संभाव्यते ॥ ५ ॥ दानं ज्ञानधनाय दत्तमसकृत्पात्राय सद्वत्तये चीर्णान्युग्रतपांसि तेन सुचिरं पूजाश्च बह्नचः कृताः । शीळानां निचयः सहापळगुणैः सर्वः समासादितो दृष्टस्त्वं निज येन दृष्टिसुभगः श्रद्धापरेण क्षणम् ॥६॥ पद्मापारिमतः स एव भगवान्यारं स एव श्रुत-स्कन्धान्धेर्गुणरत्नभूषण इति श्लाम्यः स एव ध्रवम् । नीयन्ते जिन येन कर्णहृदयाळंकारतां त्वद्गुणाः संसाराहिविषापहारमणयस्त्रैळोक्यचूडामणे ॥ ७ ॥ जयति दिविजदृन्दान्दोळितैरिन्दुरोचि-र्निचयरुचि।भरुचैश्चामरैवींज्यमानः । जिनपतिरनुरज्यन्मुक्तिसाम्राज्यकक्ष्मी-युवातिनवकटाक्षक्षेपलीलां दधानैः ॥ ८ ॥

देव: श्वतातपत्रत्रयचमारिष्हाशोकभाश्रक्रभाषा-पुष्वीयासारसिंहासनसुरपटहैरष्टाभेः पातिहार्थैः ।(?) साश्र्येभ्रोजपानः सुरमनुजसभाम्भोजिनीभानुमाली पायात्रः पादपीठीकृतसकळजगत्पालमीलिजिनेन्द्रः॥९॥ नृत्यत्स्वर्देन्तिदन्ताम्बुरुहवननटन्नाकनारीनिकायः सद्यक्षेत्रोक्ययात्रोत्सवकरानेनदातोद्यमाद्यक्रिलिम्पः हस्ताम्भोजातललिशिविनिहितसुमनोद्दामरम्यापरस्त्री-काम्यःकल्याणपूजाविधिषु विजयते देव देवागमस्ते॥१०॥ चक्षण्मानहमेव देव भवने नेत्रामृतस्यान्दिनं त्वद्वक्रन्दुपतिप्रसादसुभगेस्तेजोभिरुद्धासितम् येनालोकयता मयानतिचिराचक्षः कृतार्थीकृतं द्रष्टव्याविविश्वाक्षणव्यतिकरव्याजुम्भमाणोत्सवम् ॥११॥ कन्तोः सकान्तमपि मह्मवैति कश्चि-न्मुग्धो मुकुन्दमरविन्दजमिन्दुमौलिम् । मोधीकृतत्रिदशयोषिदपाङ्गपात--स्तस्य त्वमेव विजयी जिनराजमल्लः ॥ १२ ॥ किसलयितमनल्पं त्वद्विलोकाभिलाषा--त्कुसुमितपतिसान्द्रं त्वत्समीपत्रयाणात् ।

मम फालितममन्दं त्वनमुखेन्दोरिदानीं नयनपथमवाप्ताहेव पुण्यद्रमेण ॥ १३॥ त्रिभुवनवनपुष्प्यत्पुष्पकोदण्डदर्प-पसरदवनवाम्भोमाक्तिसृक्तिप्रसृतिः । स जयति जिनराजवातजीमृतसङ्घः शतमखाशिखिनृत्यारम्भानिबेन्धबन्धुः ॥ १४ ॥ भूपाळस्वर्गपाळप्रमुखनरसुरश्रेणिनेत्राळिमाळा-लीलाचैत्यस्य चैत्याळयमखिलजगत्कौमुदीन्दोर्जिनस्य। उत्तंसीभूतसेवाञ्जिलपुटनालेनीकुङ्कलाह्मिः परीत्य श्रीपादच्छाययापस्थितभवदवधुः संश्रितोऽस्मीवम्।क्तिमृ९५ देव त्वदङ्घिनखमण्डळदर्पणेऽस्मि-न्नर्धेय निसर्गरुचिरे चिरदृष्ट्वकः । श्रीकीर्तिकान्तिधृतिसंगमकारणानि भन्यो न कानि लभते शुभमङ्गलानि ॥ १६॥ जयति सुरनरेन्द्रश्रीसुधानिर्द्शरिण्याः कुलधरणिधरोऽयं जैनवैत्याभिरामः। प्रविपुलफलधर्मानोकहाग्रप्रवाल-पसरशिखरशुम्भत्केतनः श्रीनिकेतः ॥ १७ ॥

विनमद्मरकान्ताकुन्तलाक्रान्तकान्ति-स्फ्रारतनस्वमयुखयोतिताज्ञान्तराजः। दिविजमनुजराजवातपुज्यक्रमाञ्जो जयतिविजितकर्मारातिजालो जिनेन्द्रः ॥ १८ ॥ स्रुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमङ्गलाय दृष्ट्वयमस्ति यदिमङ्गल्येववस्तु अन्येन किं तदिह नाथ तवैववकं त्रैलोक्यमङ्गलनिकतन मीक्षणीयम् ॥ १९ ॥ त्वंधमीद्यतापसाश्रमशुकस्त्वं काब्यवन्धक्रम क्रीडानन्दनकोकिलस्त्वपुचितः श्रीपिल्लकापदपदः । त्वंपुत्रागकथारविन्दसरसी इंसस्त्वपुत्तंसकैः कैभूपालनधार्यसेगुणमणिस्रङ्मालिभिर्मालिभिः॥२०॥ शिवसुखमजरश्री सङ्गमं चाभिकष्य स्वपापिनियमयन्ति क्छेशपाशेन केचित् । वयामह तु वचस्ते भूपतेर्भावयन्त-स्तद्भयमपिदाश्वङ्घीत्रयानिर्विद्यामः ॥ २१ ॥ देवेन्द्रास्तवमज्जनानि विद्धुर्देवाङ्गनामङ्गला-न्यापेदुःशरदिन्दुनिर्मेळयशो गन्धर्वदेवाजगुः। **बेपाश्चापियथानियोगमिखलाः सेवांसुराश्चकिरे** 

तिंकदेववयंविद्ध्मइति निश्चत्तंतुदोछापते ॥ २२ ॥ देवत्वज्जन्पाभिषेक समयेरोपाञ्चसत्कञ्चुकै-र्देवेन्द्रैर्यदनर्ति नर्त्तनविधीलब्बमभावैः स्फ्टम् । किंचान्यत्स्रसून्दरीकुचतट मान्तावनद्धोत्तम पेङ्कदुङ्किनादझंकृतमहो तत्केनसंवर्ण्यते ॥ २३ ॥ देवत्वत्प्रतिविम्बमम्बुजदक स्मेर्क्षणंप्रयतां यज्ञास्माक महो महोत्सवरसोद्दष्टेरियान्वर्तते । साक्षात्तत्र भवन्तमीक्षितवतांकल्याणकालेतदा देवानामनिमेपलोचनतयाष्टत्तःसक्तिंवर्ण्यते ॥ २४ ॥ दृष्टं धामरसायनस्यमहतां दृष्टं निधीनां पदं दृष्टं सिद्धरसस्यसद्यसद्यं दृष्ट्वचिन्तामणेः। किंद्रष्टेरथवानुषङ्गिकफलेरोभिर्मयाद्यध्रवं दृष्टंमुक्तिविवाहमङ्गलगृहंदृष्टे जिनश्रीगृहे ॥ २५ ॥ **दृष्टत्वंजिनराजचन्द्रविकसङ्ग्पेन्द्रनेत्रो**त्पले स्नातंत्वन्नुतिचन्द्रिकाम्भसि भवद्विद्वचकोरोत्सवे । नीतश्राद्यनिदाधजः क्लमभरः श्रान्तिमयागम्यते देवत्वद्गतचेतसैवभवतो भूयात्यूनदर्शनर्म् ॥ २६ ॥ ।। इति श्रीभूपालकवित्रणीता जिनचतुर्विशतिका ।।

#### देवशास्त्र गुरुप्जा संस्कृत प्राकृत भाषा अथ सहित।

जैसा भाव होता है वसा ही कर्मबन्ध होता है प्जन पाठ को न समझ कर केवल द्रव्य चढ़ानेसे पुन्य बन्ध नहीं होसका है इस कारण हमने देवशास्त्र गुरुप्जा संस्कृत प्राइतको जो नित्य प्जनके समय पढ़ी जाती है सरल हिन्दी भाषाअर्थ सहित छप-वाया है जिस से प्जन करने वालों को प्जन पाठ का अर्थ सहज ही समझ में आंसका है पाठ को समझने के पश्चात् प्जन करने से अवश्य पुन्य प्राप्तहोगा इस कारण सब माईयों को यह पुस्तक मंगानी चाहिये मूल्य तीन आना।

#### परमात्माप्रकादा सरल हिन्दी भाषा टीका सहित।

यह प्राक्तत प्रन्थ निश्चय कथनीका एक उत्तम प्रन्थ है इसके पढ़ने से वैराग्य की बहुत बड़ी प्रेरणा होती है और चित्त में शां-ति प्राप्त होती है अर्थ बहुत सुगम किया गया है मूल्य छः आना।

वसुनन्दीश्रावकाचार-श्रावकाचार का यह बहुत ही सुगम प्राकृत ग्रन्थ है प्रथम यह ग्रन्थ मराठी भाषा टीका सहित छपाथा हमने हिन्दुस्तानी भाषा में इसका सुगम अर्थ करके छ-पवाया है इस में श्रावकाचार के सर्व कथन को बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है और उपदेश भी उत्तम प्राप्त होता है सर्व भाईयों को यह ग्रन्थ अवस्य पदना चाहिये मूच्य आठ आना।

पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय-यह भी श्रावकाचार का श्रतिही उत्तम संस्कृत ग्रंथ है सरलाहिन्दी भाषामें टीका करके छपवाया है अहिंसा का स्वकृष इस ग्रंथ में बहुतही उत्तम वर्णन किया गया है मृत्य सिर्फ चार आना। नैनसुखदास कृत भजनसंग्रह—कांघळा जिला मुज-फरनगर निवासी नैनसुखदास जी जो यतिके नामसे प्रसिद्ध थे उनके बनाये हुये भजनों की हमारे माईबहुत उत्कंटा रखते हैं हमने उनके बिलास में से १६४ भजन छांटकर छपवाये हैं मूल्य छः आना।

धमसंग्रह श्रावकाचार-यह श्रावकाचारका एक महान ग्रथ है एक विद्वान द्वारा इसकी टीका हिन्दी भाषा कराकर छपाया है आधेसे ज्यादे छपचुका है शीव्रही तयार होने वाला है। इस ग्रंथकी अभी तक भाषाटीका नहीं हुई थी इसही कारण हमारे बहुत से भाईयोंको इस महानमंथ का नाम मालूम नहीं होगा, जब हमारे माई इस अपूर्व ग्रंथके दर्शन करेंगे तो उनको मालूम होगा कि यह तो एक बड़ी भारी निधिही हाथ आगई है।

छढाला भाषा अर्थ सहित-यह दाँछतरामकृत छढा-ला पक पेसा अनुपम्य ग्रन्थ है कि जिस एक ही पुस्तक के पढ़ लेने से पुरुष अच्छी तरह जिनमत का जानकार होसका है इस में सम्यग्दर्शन झान चारित्र का स्वरूप और जीवादिक सप्ततत्व तथा मानिश्रावक धर्मका स्वरूप अच्छी तरह वर्णन किया है इस छोटे से ग्रन्थमें महान जिनमत का सार भरके कविवर दौलात-रामजी ने गागर में सागर भर देने की कहावत चरितार्थ की है। उसी छढालेको हमने सुगमभाषा अर्थ सहित छपवाया है जिससे कि सर्व साधारण उससे लाभ उठासके यह ग्रंथ प्रत्यक बालक वृद्ध स्त्री पुरुष को पास रखना चाहिये मूल्य चार आना।

मिलने का पताः-बाबू मूरजभानु वकील मंत्री जैनसिद्धान्त प्रचारक मंडली, देवबन्द (सहारनपुर)



## क जैनसिन्द्धान्त प्रचारक मण्डली क्ष देवबन्द ज़िला सहारनपुर।

श्री जिन बाणी के भक्तों ने जैन शास्त्रों के उद्घार के वास्ते यह मंडली बनाई है इस मंडली ने जैनशास्त्रों के छपवानेका बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है बहुत से ग्रंथ विद्वानों द्वारा सग्ल हिन्दी भाषा में टीका कराकर छप चुके हैं और बहुत से ग्रंथोंकी टीका हो गही है इसके अतिरिक्त देहली, मुम्बई, वर्था, कोल्हापुर, शोलापुर, बनारस, इटावा, कटनी आदि सर्व ही स्थानों के छप हुये जैनग्रंथ यहांसे मिलसके हैं, छपाकर सृचीपत्र मंगाकर देखिये और जन शास्त्रों को मंगाइये—

सब भाईयांको उचित है कि वह अपने घरमें जैन ज्ञास्त्रोंका भंडार रखें ग्रंथों का संग्रह घरमें होनेसे आप वा अपना बंटा, पोता, भाई, भतीजा, बाबा, दादा, चाचा, ताया, माता, स्त्री, वहन, बेटी आदि कोई न कोई उनग्रन्थों को पहकर लाभ उठाताही है और ग्रन्थ मोजूद होने के कारण थोड़ा बहुत समय स्वाध्याय और धर्म ध्यान में छगही जाता है—

भाइयों का दास-सृरजभानु वकील मंत्री जनसिद्धान्त अचारक मंडली,देववन्द (सहारनपुर)



# वा० बज्रदन्त॥

वीर सम्वत् २४३३

प्रथमावृक्ति } दियोद्धावर ५०० } श्राध श्राना मिलने का पताः— बाबू वीरसिंह जैनी, जैन पुस्तकालय—इटाबा। (मक्षप्रेस स्थाना में ब्रमा)

# बारहमासाबज्रदंत

चक्रवर्त्ति का यति ननसुखदास कत ॥ सर्वेषा ३१॥ बंदूं मैं जिनंद परमानंद के कंद जगवंद विमलैंदु जड़ता ताप हरन कूं। इन्द्र धरणेन्द्र गौतमादिक गणेन्द्र जाहि सेवें राव रंक भव सागर तरन कूं ॥ निर्वध निर्दृन्द दोनबन्धु दयासिन्धु करें उपदेश परमार्थ करन कूं। गावे नेनसुखदास वजुदंत वारहमास मेटो भगवंत मेरे जनम मरन कूं ॥१॥ ॥दोहा॥ वजुदंत चक्रेश की, कथा सुनी मन लाय। कर्म काट शिवपुरगये, वारह भावनभाय ॥२॥ सर्वेया ३१॥ वैठे वजूदंत आय आपनी सभा लगाय ताके पास बैठे राय बत्तीस हजार है। इन्द्र कैसे भोगसार राणी छाणवे हजार पुत्र एक सहस्र महान गृणागार हैं॥ जाके पुँग्य प्रचण्ड से नये हैं बलवंड शत्रु हाथ जीड़ मान छोड़ सबैं दरवार हैं। ऐसोकाल

पायमाली लायो एक डाली तामें देखो अलि अंबुज मरण भयकार है ॥ ३॥

अहो यह भोग महा पाप को संयोग देखों हाली में कमलतामें भैं। राप्राणहरे हैं। नाशि का के हित भया भाग में अचेत सारो रेनके कलाप में विजाप इन करे हैं॥ हम तोहैं पांची हीके भोगी भये जागी नाहिं विषय कषायन के जाल माहि परे हैं। जीन अब हित करूं जाने कीन गति पर्स सुतन बुला के यों बच अनुसरे हैं॥॥

अहो सुत जग रीति देख के हमारी नोति भई है उदास बनावास अनुसरेंगे। राजभार सीस घरा परजा का हित करो हम कर्म शत्रुन की फीजन सूं लेरेंगे॥ सुनत बचन तब कहत कुमार सब हम तो उगाल कूं न अंगीकार करंगे। आप बुरा जान छोड़ाहमें जगजाल बोड़ो तुमरे ही संग पंच महा-ब्रत घरेंगे॥॥॥॥ ॥चीपाई॥ सुतआपाढ़ आयो पावसकाल । सिरपर
गर्जत यम विकराल ॥ लेहुराज सुख करहु
विनीत । हम बन जाय बड़न की रीति ॥६॥
गीताछन्द-जांय तपके हेत बन को भोग
तज संमय धरें । तज ग्रंथ सब निर्ग्रन्थ हो
संसार सागर सेतरें। यही हमारेमन वसी
तुम रहो घोरत धारके। कुल आपने की रोति चालो राज नीति विचार के ॥ ७॥

चौपाई-पिता राज तुम की नो बौन। नाहि ग्रहण हम समरथ हैं। ना यह मैं। रा भीगन की व्यथा। प्रगट करत कर कंगन यथा। ए।।
गीताछन्द-यथाकरका कांगना सनमुख्य-गट नजरापरे। त्योंही पिता भैं। रा निर्राप भवभोग सेमन थरहरे॥ तुम ने ती बन के वासही को सुख अंगीकृत किया। नुमरी सम्भक्तोई समक्ष हमरो हमें नुप पद व्यांदियाल चौपाई-श्रावण पुत्र कठिन बनवास। जल थल सीत पवन के त्रास । जो नहिं पले साधू

आचार। तो मुनि भेष लजावे सार ॥१०॥
छन्द-लाजे श्री मुनि भेषतातें देह का साधन करो। सम्यक्त युत्रव्रतपंच में तुमदेश
ब्रत मन में धरो॥ हिंसाअसतचोरीपरिग्रह
ब्रह्मचर्य सुधारके। कुल आपने की रीतिचालोराजनीति विचारके ॥१९॥

चौपाई-पिता अंगयह हमरो नांहि। भूख प्यास पुद्गल पर छांहि॥ पाय परीपह कवहु न भजें। घर संन्यास मरण तन तजें॥ १२॥ छन्द-संन्यासघर तनकूं तजें नहिं इंशमंस-कसे हरें। रहें नम्न तनवनखण्ड में जहां मेघ मूसल जल परें। तुम धन्य हो बहुभागतज के राज तप उद्यम किया। तुमरी समभ सोई समभ हमरो हमें नृप पद वयों दिया॥१३॥

चीपाई-भादों में मुंत उपजे रोग। आ-वें याद महल के भोग॥ जो प्रमाद वस आसन टले। तो न द्यावृत तुम से पले १४॥ छन्द-जब द्या वृत नहीं पले तब उप- हास जग में विस्तरें। अर्हन्त और निर्ध-न्थं की कही कीन फिर सरधा करे। तार्तें करो मुनि दान पूजा राज काज संभाल के कुल आपने की०॥ १५॥

चीपाई–हम तिज भोग चलेंगे साथ। मिटें रोग भवभव के तात॥ समता मन्दिर में पग घरें। अनुभव अमृत सेवन करें॥९६॥

छन्द-करें अनुभव पान आतम ध्यान बोणाकर धरें। आलाप मेघ मल्हार सोहं सप्न भङ्गीस्वर भरे। घृग् घृग् पखावज भो-ग कूं सन्तोप मत में कर लिया। तुमरी स-मभ सोई समभा॥ ९७॥

चौपाई-आसुज भोग तजे नहिं जांय। भोगी जीवन की डिस खांय॥ मोह लहर जिया की सुध हरे। ग्यारह गुण धानक च ढ़िंगरे॥ १८॥

छन्द्र–गिरे थानक ग्यारवें से आय मि-थ्या भूप रे। बिन भाव को थिरता जगत् में चतुर्गति के दुःखं भरे। रहे द्रव्य लिङ्गी जगत् में बिन ज्ञानपौरुष हार के। कुल आ-पने की रीति चाली राज नीति विचारके १६

चौपई-विषेविडार पिता तन कसें।गिर कन्दर निर्जन बन बसें ॥ महामन्त्र को ल-खि परभाव ।भोगभुजडुन घाले घाव ॥२०॥

छन्द-घाले न भोग भुजङ्ग तब क्यों मोह की लहरांचढे। परमाद तज परमात्मा प्रकाश जिन आगम पढ़ें। फिर काल लिंध उद्यो-त होय सुहीय यों.मन थिर किया॥ तुम-री समभ ॥ २९॥

चौपाई-कातिक में सुत करें विहार। कांटे कांकर चुभें अपार॥ मारें दुष्ट खैंच के तीर। फाटे उर थरहरे शरीर॥ २२॥ •

छन्द-धरहरे सगरी देह अपने हाथ का-ढ़त नहिं वने। नहिं और काहू से कहें तब देहकी थिरता हनें। कोई खैंच बांधे थम्म से कोई खाय आंत निकाल के। कुल आ-पने की रीति चालो राजनीति विचार के ॥२३॥

चौपाई-पदपद पुन्य धरा में चलें।कांटे पाप सकल दल मलें॥क्षमा ढाल तल धरें शरीर। विफल करें दुष्टन के तीर॥ २४॥

छन्द-कर दुष्ट जनके तोर निरफल द्या कुंजर पर चढें। तुम संग समता खड्ग लेकर अष्ट कमंन से लड़ें। धन धन्य यह दिनवार प्रभु तुम योग का उद्यम किया॥ तुमरी समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया॥ २५॥

चौपाई-अगहनमुनि तटनीतटरहें। ग्रीपम शैल शिखर दुख सहें। पुनि जब आवत पा-वसकाल। रहें साध जन बन विकराल॥२६॥

छन्द-रहें यन विकराल में जहां सिंह श्याल सतावहीं। कानों में बीछू बि**ल करें** और व्याल तन लिपटावहीं। दे कष्ट प्रेत पिशाच आन अंगार पाधर डारके। कुछ आपने की रीति चाछो राज नीति विचार के॥ २०॥

चौपाई-हे प्रभु बहुत वार दुःख सहे। धिना केवली जाय नकहे॥शीत उष्ण न-र्कन के तात।करत यादकम्पेसवगात॥२८॥

छन्द-गात कम्पे नर्क सेलहे शीत उष्ण अथाय हा । जहां लाख योजन लोह पिण्ड सुहोय जल गलजाय हो । असिपत्र बन के दु:ख सह परवस स्ववस तपना किया । तुम-री समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया ॥ २९ ॥

चौपाई-पौप अर्थ अरु लेहु गयंद। चौरासी लख लख सुखकंद ॥ कोड़ि अठारह घोड़ा लेहु। लाख कोड़ि हल चलत गिनेहु ॥३०॥ छन्द-लेहु हल लख कोड़ि पटखण्ड भूमि अरु नव निधि बड़ी। लो देश कोष विभूति

हमरी राशिरत्ननकी पड़ी। धर देहुं सिरपर छत्र तुमरे नगर घोख उचारके । क्ल आपने कीरीत चाली राज नीति विचार के ॥३१॥ चौपाई-अहोक्रपानिधितुमपरशाद। भोगे भोग सबै मरबाद ॥ अवन भोग की हमकं चाह ॥ भोगन में भूले शिव राह ॥ ३२ ॥ े छन्द-राह भूले मुक्तिकी बहुवार सुरगति संचरे । जहां कल्प वृक्षसुगन्ध सुन्दर अप-छरा मनको हरे। उद्धि पी नहिं भया तिर-पत ओस पी कैं दिन जिया। तुमरी समभ सोई समभ हमरी हमें नूप पद क्यों दिया।३३ चौपाई-माघ सधैन सुरन तैं सोय।भोग भमियनतें नहिं होय । हर हरि अरु प्रति हरि से बीर । संयम हेत धरें नहिं धोर ॥३०॥ छन्द-संयम कूं धीरज नहिं धरें नहिं टरें रणमें युद्ध सूं। जी शत्रुगण गजराज कूं दलमले पकर विरुद्ध सूं। पुनि कोटि सिछ

मुद्गर समानी देय फैंक उपार के। कुल आ-पने कीठ ॥३५॥

चौपाई-बंधयोग उद्यम निहं करें। एतो तात कर्म फल भरें॥ बांधे पूर्व भव गति जिसी। भुगतं जीव जगत् में तिसी॥ ३६॥

छन्द ॥ जीव भुगतें कर्मफल कहो कौन विधि संयम धरें। जिन वंध जैसा वांधियो तैसा ही सुख दुःखसी भरें। यों जान सब को बंध में निवंध का उद्यम किया । तु-मरी समभ साई समभ हमरो हमें नृप पद क्यों दिया ॥ ३० ॥

चौपई ॥ फाल्गुण चाले शोतल वायु । थर थर कम्पे सब की काय॥ तब भव बंघ विदारण हार । त्यागें मूढ़ महाव्रत सार ३८॥

छन्द ॥ सार परिग्रह व्रत विसारे अग्नि चहुं दिशि जारहो । करें मूढ़ सीत वितोस दुर्गति गहें हाथ पसार ही। सो होंय प्रेत पिशाच भूतर जत शुभगति टारके ॥ कुल जापने की रीति०॥ ३६॥

चौपई ॥ हे मतिवन्त कहा तुम कही। प्रलय पवन की वेदन सही ॥ धारी मच्छ कच्छ की काय। सहे दुःख जलचर परजाय४०

छन्द-पाय पशु पर जाय पर वस रहे सिंग बंधाय के। जहां रोम रोम शरीर कम्पे मरे तन तरफाय के। फिर गेर चाम उचेर स्वान सिचान मिल फ्रोणित पिया। तुमरी समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया॥ ४९॥

चौपाई-चैत लता मदनोदय होय। ऋ-तुवसंत में फूले सीय॥ तिन की इष्ठ गन्ध के जोर। जागे काम महावल फोर॥ ४२॥ छन्द-फीर बल की काम जागे लेयमन

पुरछी नहीं। फिरज़ान परम निधान हरि-के करे तेरा तीन ही। इतके न उतके तब रहे गए कुगति दोऊ कर मारके ॥ कु-ल आपने की रीति चली राज नीति वि-चार के ॥ ४३ ॥

चौपाई-ऋतु वसंत वन में निहं रहे। भूमि मसाण परीपह सहें। जहां निहं हरित काय अंकूर। उड़त निरन्तर अहिनिशि धूर ॥४४॥ छन्द-उड़े वन की धूर निशि दिन लगें कांकर आयके। सुनशब्द प्रेत प्रचण्डकें काम जाय पलाय के। मत कहो अब कछु और प्रभु भव भोग में मन कंपिया। तुमरी समभ सोई समभ हमरी हमें नृप पद वयों दिया॥ ४५॥

चीपाई-मासवैशाख सुनत अरदास। च-क्री मन उपज्यो विश्वास ॥ अब बोलन

को नाहीं ठीर। मैं कहूं और पुत्र कहें और १६ छन्द-और अबक्छु मैं कहूं नहीं रीतिजग की कीजिए। एक बार हम से राज लेके चाहे जिस को दीजिये। पोता था एक षट मास का अभिषेक कर राजा कियो। पितु संग सब जग जाल सेती निकस बनमार्गलियो १७ घौपाई-उठे वजुदंत चक्रेश । तीस सहस नूप तजि अलवेश। एक हजार पुत्र बड़भा-ग। साठ सहस्र सती जगत्याग ॥ ४८ ॥ छन्द-त्याग जगकूं ये चले सब भोगतज ममता हरी। शमभाव कर तिहंलीक के जोवों से यों विनती करी। अहा जैते हैं सब जोव जग में क्षमा हम पर कीजियो। हम जैन दीक्षा लेत हैं तुम वैर सब तज दीजियों १६ छन्द-वैर सब से हम तजा अहंत का श-रणालिया ।श्री सिट्ट साहकी शरण सर्वज्ञ

( १५ ) के मत चित दिया। यो भाष पिहितास्रव गुरुन ढिंग जैन दीक्षा आदरी। कर हैं।च तजके सोच सब ने ध्यान में द्रद्ता धरी ॥५०॥ चौपाई-जेठ मास लू ताती चलें। सूकैं सर कपिगण मदगलें ॥ ग्रीष्म काल शिखर के सीस। धरा अनापन योग मुनीश ॥ ५१॥ छन्द-धरयोग आतापन सुगुरुने तब शुक्र ध्यानलगाइयो। तिहुं लोकभानु समान केवल ज्ञान तिन प्रगटाइयो । धनवजुदंत मुनोश जग तज कर्म के सन्मुख भये। निजकाज अरु परकाज करके समय में शिवपुर गये ५४ चौपाई-सम्यक्तादिसुगुण आधार । भये निरंजन निर्आकार ॥ आवागमन जलांजल दई। सब जीवन कीं शुभगति भई ॥५२॥ छन्द-भई शुभगति सवन को जिन शरण जिनपति की छई। पुरुपार्थ सिद्धि उपायसे

( ९६ ) परमार्थकी सिद्धी भई । जो पढें बारामास भावन भाय चित्त हुलसाय के। तिनकेहों मंगल नित नये अरु विघ्न जाय पलायके। u 48 II दोहा॥ नित नित तब मंगल बढ़ें,पढ़ेजु यह गुणमाल। सुरनर के सुख भीग कर, पार्वे मोक्ष रिसाल ५५ ॥ सर्वेया ३१ ॥

दो हजार मांहिं तैं तिहत्तर घटाय अब विक्रम को संवत् विचार कै धरस हूं। अ-घहन असि त्रयोदशी मृगांक वार अद्वं नि-शा मांहि याहि पूर्ण करत हूं ॥ इति स्त्री व-जुदंत चक्रवर्ति को वृत्तंत्तरचके पवित्र नैन आनन्द भरत हूं। ज्ञानवन्त करोशुटु जान मेरी वाल बुढ़ि दोप पै न रोप करी पायन परत हूं ॥ ५६॥

इति श्री वजुद्त चक्रवित्तं का बारह मासा सम्पूर्णम्



जिसको-बाबू चन्द्रसेन जैनी ने स्वपवाई । ——ः

\* सन् १६०३ \*

मिलने का पताः— बाबू चन्द्रसेन जैनी, मालिक जैन पुस्तकालय-इटाबा।

> जैनेन्द्र यन्त्रालय इटावा में-हपा॥

प्रथमामृत्ति १०००]

नत्य )।

## हमारे यहां ये पोथीं मिलतीं हैं!

पञ्च मंगल पाठ )॥ समाधि मरस )। बरहमासा राजुल ।। निशि भोजन कया ।।। बार्ण्सीता नबीन ।। हुक्का निषेध )। बारहमामा मुनिजी )। नेमञ्घाह संगृह -) प्रश्लोत्तर नेमिराजुत )॥ जन भजनमंगृह =) मामायक भा या ॥ होली सनगढ )॥ प्रभातीसनगृह )॥ परमार्थ जकही )॥ बिनती सन्गृह )॥ पुकार पर्व्यामी )॥ दःख हरण वि नती )। बारह भावना संगृह )। मध्त ऋषि पूजा)॥ दश श्रारती )। बाइस परीयह )॥ बैराग्य भावना )। नियांग कांड भाषा )। धर्म पच्चीसी )। प्रध्यातम पद्मामा हा तत्वार्य मुत्रजी -) आलोचना पाठ )!! मंकट हैरण विनती )। स्तीत्र संगृह बारहमासा बजदन्त )॥ भागीत नेसि चन्द्रिका =)

† विशेष ज्ञाल यहा मूर्चीपत्र मंगाकर देखी ॥

मिलने का पताः वाव् चन्द्रसेन जैनी, पनसारी टीला इटावा॥

### वैराग्य भावना ॥ —— ः\*: ः

#### ॥ दोहा ॥

वीज राख फलभोगवे ज्योंक्रशान जगमाहिं त्यों चक्री सुखमें मगन धर्म विसारैनाहिं॥

#### योगीरासा वा नरेंद्र इन्द्र॥

इस विधि राज्य करें नर नायक भोगे पुण्य विशाल। सुख सागर में मगन निरन्तर जात न जानो काल ॥ एक दिवश शुभ कर्म योग से क्षेमंकर मुनि बंदे । देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अलि आनंदे ॥ १ ॥ तीन प्रदक्षिणा दे शिर नायो कर पूजा स्तुति की नी । साधु समीप विनय कर बैठो चरणों में होइ निस्सत्य अनेक नृपति संग भूषण वश न उतारे। श्रीगुरु चरण धरी जिनसुद्रा पं-च महावृत धारे॥ धन्य यह समभ सुद्युद्धि श्र जगोत्तम धन्य यह धैर्घ्य धारी। एसी सम्पति छोड वसे बन तिन पद धोक हमारी॥१५॥

#### ॥ दोष्ट्रा ॥

परिगृह पोठ उतार सव लीनो चारित्र पंथ निज स्वभाव में स्थिर भये बजु नाभि निर्गृ थ

इति वैराग्य भावना सम्पूर्णम् ॥

u श्रीजिनायनमः ॥

# श्रीजैन संस्कार पद्धति

श्रेक्नक्रिया भाषाविवाहपद्ति सहित।

जिसको लाला गेंदालाल प्रसिद्ध नाम श्री प्रार्श्वनाथसिंह जैन हालपास्टर गवनंगेएट हाईस्कृल लायलपुर पञ्जाबने बढ़े पिरिश्रम से जिवर्णाचायं धादि पहान ग्रंथों के भाषार पर जैनी भाइयों के जुरीत निवाणांगं रचकर

लाला जैनीलाल जैनके जैन ग्रंथप्रयासक जैनीलाल किंिगड़ेस मु॰ दंबबंद जि॰ सहारनपुर में छपाकर प्रकाशित किया

वीराव्य २४३७ मुख्य 🖂

# जैनसंस्कारपद्धतिविषय सुची

|            | •     | रारमार्पद्यातावपय सूचा                                                                                                                                                          |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ę          | १० पन | ना विषय                                                                                                                                                                         |
| *          | 8     | AUTHOR CONT. Comments                                                                                                                                                           |
| ₹          | 2     | मीति नाम दृनी किया गर्भ है तीने मास<br>स्रिनीति तीली किया नमं से पांचव मास की<br>भूगी नाम चे भी किया लोगम से शातवें मासकी<br>भार रागणाचेनी किया नहचन की गर्भ से बहें।<br>माण दी |
| 2          | ą     | स्त्रीति तीली किया नमं से पांचव मास की                                                                                                                                          |
| 8          | *     | धृती नाम चं थी लिया जी मभ से भात में मासकी                                                                                                                                      |
| ¥          | 8     | भीद प्राप्ताचवी किया न्हवन की गम र बर्क                                                                                                                                         |
|            |       | माण दी                                                                                                                                                                          |
| 1          | 8     | ार्च के अन्य का                                                                                                                             |
| •          | ξ     | नाम निविध्य सामधी विधा                                                                                                                                                          |
| -          | 9     | बदीरयां अना भागी क्रिया                                                                                                                                                         |
| <          | •     | निषिध्या नहां कि इं यदी किया गोक                                                                                                                                                |
|            |       | सन राज्यवितक कर्ण प्रवासी ।                                                                                                                                                     |
| \$0        | 60    | अस्त्रासन द्रारी विया जनगु है बाहर मार                                                                                                                                          |
| 18         | 65    | ब्युष्ट नाम ग्यानवीं किया हरते हैं करत                                                                                                                                          |
| <b>{</b> 3 | 65    | संसवाय अयोग शिरहात्वा की करते किया -                                                                                                                                            |
| <b>{</b> } | 48. I | विभि मुख्या विज्ञास्त्रव क्षति वेश्वी दिशा ।                                                                                                                                    |
|            | 15 4  | दर्भता प्रा                                                                                                                                                                     |
| 18         | 10    | बनवाणी दी जाताल                                                                                                                                                                 |

ने बचा विषय

१६ ९० आसिका मंत्र

१० २१ तिलक करने की मंत्र

१८ २१ यहीपवीत अथांत् जनेक सैनेकी चौदरची क्रिया विस्तार सहित।।

११ शा पंजीपवीत के भारण करकेवाले के दशहकार के अधिकार।

२० जने उत्तेन की दूसरे दिन की गुणगण जंद्रवर्गी
 किया।

११ २३ सोलइ वर्ष पूर्ण होनेपर विरत्तवर्णसोलवीं क्रिया

१२ र जैन विवाह दाते भाषा १७वीं क्रिया।

२३ २८ मध्य धर्म चा पूजा

**९४ २८ ति**राण गंध

२५ २९ महसायरत

स्द स्ट यंत्रस्थापमा स्व ुदा दान खीर रशलाष्ट्रक

**२७ ३२ पश्च**वस्तिष्टी, वृज्या

बद ६४ गाउँकाएक

**१८ ३६ चीमा**स ।जनगर का पुर इसन

**२८ ४२ फेरा** कर विश्वति विशिष्ट हो। उसके दिवालकी देवह

३० ४६ स्तोम तथांत् भाषा जिल्ला परा दीतेसमय पद्भेकी

३१ ४८ बरके सात वचन कादा व

१२ ४८ कन्या के सात वचन बर है

नं प्रमा विषय

३३ ४२ जैन शाखोश्चार श्री ऋषभदेव का

३४ ६० आरती अर्थात बीनती

३५ ६० आशीर्वाद मन्त्र अथं सहित

**३६ ६**९ विसर्जन पाठ बीनती

३७ ७१ तिलक मन्त्र

इट 9१ बेटेवाले की प्रार्थना वटीवाले चे

३९ ७२ सगाई, लगन, रोपना, महूरत, घुडचढ़ी, बदार विदा इत्यादि शुभ कार्यों में करनेकी विधि

४० ७३ वर्णजाभ श्रद्धाः वी किया ।

४१ ७४ कुलचर्या उन्नीसवीं किया।

४२ ७४ मृहस्ती होना वीसवीं किया।

**४३** ९५ परम शांति इक्कीसवीं क्रिया।

४३ ३५ गृहस्य त्याग नाम बाईसवीं किया।

४४°८० दिन्ताध्य तेईसवीं क्रिया ।

४६ ८० जिनरूपता नामा चीवीसवीं क्रिया।

४७ ८९ मौनाध्यन व्रत पच्चीसवीं क्रिया।

४८ ८९ तीर्थेङ्कर भावना नामा छब्बीसर्वी किया।

४९ ८३ गुरुस्थाना सत्ताईसवीं क्रिया ।

५० ८३ गुणोपप्रहण अहाईसरी किया।

नं पसा

विपय

पुर cy स्थान शंकांति उनतीसवीं किया। पुर ८४ निसगत वात्माशाव तीसवीं क्रिया । ४३ =४ याग निवांण मंत्रांत इकतीसवीं क्रिया » ५४ ८५ योग निवाणसाधन बत्तीसबी किया। पुष ८५ इन्दोवबोद तैतीसवीं क्रिया। **५६ ८६ इंद्राधिपक चौतीसवीं किया।** ५९ ८६ विधि दाम नामा चैतीसची किया। yc co सुखःदयनामा छत्तीसवीं किया। पुर ६७ इंद्रपद् स्यागनामा भैतीसवी क्रिया । ६० == गर्भावतार चहतीसवीं। ६१ == गर्भेडिरएय उनतालीसवीं। ६२ = १ मन्द्राभिषेक चालीसवीं। ६३ ८८ गुरुवजोषसभन इरुवालीसवीं। ६४ ७ पुत्रराज वयालीसवीं। ६५ ६० स्वराज्य तैताली हवीं। ६६ ८१ चक्रलाभी चवालीसवाँ। ६० ८१ दिगविजय नामा चैतालीसबीं । ६८ टर चकाभिषक इंद्यालीसवीं। ६८ ८३ सामराज सेंतालीसयों।

नंः पन्ना

विषय

30 ९४ निः ऋतं श्र<sub>ं</sub>तालीमवीं।

७१ ६५ योगसयह उनचासवी।

७२ ए। अरिइत नाम पचामवीं।

🅦 🕫 विहार नाम इक्यावनवीं।

७४ ९० योगत्याग नामा च वनवीं ।

७५ ६७ निरत्रक नामा तिरपनवीं।

७६ ६० अप्टकनं चरात।

s७ cs अहारह दोप ।

७६ ८२ सिद्धों के अष्टगुव ।

अर दर लगनपत्र भेजनेका तरीका और नम्ला दंत्र महिर

30 १०१ वर्गचक यंत्र।

**७१ ९०९ रासिचक** व्वामी दन्न ।

3२ १०२ गणचक यंत्र i

७३ १०३ नाडीचक यंत्र।

अप्र १०४ सगाईका महतं ।

७५ ९०४ गुभवार ।

ैं**६६** १०४ विवाहको नक्तत्र ।

९०४ विदाकी महुनं।

|    | ,    |        |               | m <b>g</b> ar, juga di kili di jal <del>anday</del> , i | mater and to use . |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M Mary au         |
|----|------|--------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 19   | ·   q- | अप्रा-        | 256                                                     | 94                 | ů.   | अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 935E4             |
|    |      |        | <b>दु</b> ल्य |                                                         |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|    | 1)   | 94     | शन            | शुन                                                     | 39                 | 7    | दीजें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कार्दिन           |
|    | 86   | 4      | ज             | जैजै                                                    | 34                 | 12   | संयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संयुक्त           |
| 1  | 43   | Cu     | फेल           | एल.                                                     | 94                 | 3    | हा -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हो                |
|    | 43   | 4      | सरव           | सुरतः                                                   | 20                 | वर्भ | *!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हो                |
|    | 1,   | "      | आय            | श्रापु                                                  | -29                | 98   | गर्फ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुए               |
|    | 44   | 2      |               | गर्भ                                                    |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| i  | 4    | 13     |               | अमेन                                                    |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 1  | प्रद | 9      | अन्बत         | अनुबत                                                   | 23                 | 8    | धावै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ध्या              |
| Į. | 6.9  | પ્     | धन            | ध्न                                                     | 11                 | 18   | The state of the s | The second second |
| ĺ  | 7    | و      | किनरी         | किन्गरी                                                 | 83                 | 97   | सवधा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्क               |
| 3  | (3   | 90     |               | भुम                                                     |                    |      | श्रद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अष्ट              |
| 4  | 43   | Y.     | 1             | क्षाची ।                                                |                    | _    | तीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ē.                |
| •  | 19   | 2      |               | कर्भ                                                    |                    |      | पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्र               |
| Ç  | ~3   | 99     | साल           | रसाल                                                    | "                  | 3    | बर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                 |
| Y  | 1    | ध      | 'चार्         | सातना                                                   | 4                  | 7    | न्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | at.               |
|    |      |        |               |                                                         |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

श्रीजैनसंसकारपद्धतीका गुद्धी पनः à. अप्रः TIG. अयाः शिक्त । अव P अन्ति 33 दयप्र। दार्ष्राप 38 जीव 3 जाब विनाम् विनाम् की पस्नाय प्रस्थ 9 ऊरग क्यार **जुलाबे** बलावै रहो 90 रहा सालश सोलह 200 94 द्रव नगी न्यारी 70 धर्म EIEI 93 " जिन गर्द नि 93 92 1176 q जम कर्म 90 काउ 39 १४ विमत 138 4 S. .. १६ अवाज नानाजा ४० १५ नप 5,0 87 33 थत. अध्यानी १ । १० SAG अन करें। वप करने कराने

## ॥ ग्रथ जैनसंस्कार पद्धति॥

जे कृया उपासिकाध्यन सप्तम श्रंग में वरणी ते सर्विकया महान श्रेष्ठ उत्तम फल सप्त परमस्थान दायक कुलीन शुभाचार सम्यग्दृष्टी जैन साधरमी भव्य जीवों के श्राचवे योग्य है।

अथ आधा नन्य प्रथम क्रिया प्रथम रजस्वला होत्रेपर करनकी लिख्यते ।

जब स्त्री प्रथम रजस्वला होय तो पंच-परमेष्ठीकी पजा आगती आसिका बिसरजन पाट सहित पवित्र होने पर सातवें दिवस अपने ग्रहपर उत्साह सहित बंधुजनों को बुलाय कर हरपसे करे अथवामंदरमें पुरष जाय कर करें

श्रथवा काहुसे करादे श्रीर साधमारगी भाई उपासरे में जायके दरशन करे साधु महाराज की वस्त्र पुस्तकादि से सेवाकरे खाहारदे रात्री समय पहले चौथे पहरेमे घरम ध्यान करे दुजे तीजे पहरमें आराम करे धर्मसेवन के प्रताप स्वर्गका पुन्यवान देव आयकर जनम लेगा जाति कुल धर्मको उद्योत करेगा तरेसउमहा-न पुरुष उत्तम कुलमें प्रगट होंयगे भिच्नक शद हिंसक में नहीं ताते जैन जातिको जो पाचीन राजपूत है अवश्य आवरणी चाहिये विधपूजा विवाहकी सत्तरहवीं १७ किया सो जा-ननी जो चागे लिखी गई है चौर इस समय मङ्गल पाठ गर्भ कल्याण भगवान का पहना योग्व है पंचकल्याण मेमे पढे। श्रय शीति नामा दुनी क्रिया गभंसे तीन मासकी लिस्यत

धोकरपिवत्र वस्त्राभुषण धारण कर अत्यंत हरप उछाह से बंधु जनोंको बुलाय ग्रहपर सत्रवीं विवाह कियानुसार पश्च परमेष्टी की पूजा कर बंधुजनोंका यथाशक्ति आदर सतकारकर विदा करे और इच्छा होय तो जैन उद्योतिक कार्य में दरव दानदे अन्यथा व्यर्थ द्रव्यकी हानि नहीं करनी चाहिये।

अथवितीजीकिया गमंकेषां वें मानकरनेकी लिस्यते गभंसे पांचवें मास उक्तविधि अनुमार हरप उद्घाह से पूजा दर्शन कर जनम सुफल कर और सर्व कार्य यथा शक्ति करना योज्यहै अथ पृतीनाम क्या जोसातवें मास गर्भ में करना योज्यहै

गर्भ से सातवें मांस में उक्त विधि पूर्वक पजा दर्शन उत्साह से करना योग्य है। श्रोर पुत्रकी श्रायुत्रुद्धि के श्रर्थ जीव दया में द्रव्य दान देना योग्य है श्रर्थात् विद्या दान जाव दान दोनोंका लाभ पुत्रको पहुंचैगा। अथ मीद क्रिया आठवीं न्हवन की नवां मान गर्भका प्रारम्भ होनेपर।

गर्भमे नवेंमास प्रारम्भ होने पर किसी दिन उक्त प्रमाण पूजा दरशन दया दान जाती सत्कार वर्मप्रचार उत्साह से यथाशक्ति करना योग है॥

अथिवयोगनामा अठीजनमिद्दसकी क्रिया किएयते। जिसदिन पुत्रका जन्म होय सबरे स्नान कर मन्दिरमें पञ्चपरमेष्ठीकी पूजा करे अथवा करावे खोर गंदोदिक ग्रहपर मंगाय रेक्खे तदनन्तर पुत्रको स्नानकराय गला दुरुस्तकर दृध पिलाय नाल पृथिवीमें प्रवेश करे।

(जल शुद्धि मन्त्र)चौं ही सम्यगद्रष्टे चा-सन्न भव्ये विश्वस्वरे ऊर्जित पुन्य ऐजिनमाता स्वाहाः ॥ चासि जाऊसा मंगलोत्मः ॥

(स्नान का मन्त्र)-श्रों ही मन्दराभिषेका द्रोमवः॥ (आसिका मन्त्र)-ओं हीं चिरंजीयोत्तः॥ गंद्योदिक स्पर्श मन्त्र--घाती जयो भवः श्रीदिव्य तेजात कृयां कुर्वन्तुः॥

(गला करनेका मन्त्र)-मुखमें घृतलगाकर श्रों हीं नस्यातमक मलं कुँ सनं ॥

[दूघ पिलानेकामन्त्र]—श्रों ही विश्वगम तन्य भागी भ्यातः।

[जरापटल नाभि नालसहित प्रथवी में गाड़नेका मन्त्र]--श्रों हीं सम्यग्दष्टे सर्व मान वसुन्धरे स्वाहा ॥ तत्व पुत्रादव मृत्युत्रा भुष्ना सुचिरंजीवनः।

[पुत्रकोरात्रिसमयतारागण दिखानेकामन्त्र] श्रों हीं अनन्तज्ञानदरसी भवः ।

दया दान धमं श्रीर जाति प्रचार में द्रव्य यथा शक्तिलरचना योग्य है मंगलाष्टिक में भग-वान का जनम वा ग्यान कल्याण पढ़े श्रीर घंटा ( ६ ) मिनट पत्रादेखकर लिखलो नाम रखने में काम अविगा वक्त दिन मितीभी लिखलो।

श्रय नाम नित्ते वरा सप्तमी किया।

जनम से बारहवें दिन सर्व भाईयों को बलाय पञ्च प्रमेष्टी की पुजा करें झौर बालक के सिरगंवोदक लगाय तिलक करें ताका मंत्र ॥ श्लोक-मंगलंभगवान बीरो,मंगलं गौतमा गणी

मंगलं पंच परमेष्टी, जैन धर्मोस्त मंगलं ॥ तदनंतर आसिका देनी तोका मंत्र॥ ऋों हीं दिव्याष्ट्रसहश्र नाम भागी भवः। श्रोहीं विजे नामाष्ट्रमहश्र भागीभवः। श्रोंडी प्रमनोमाष्ट्रसहश्र भागी भवः ॥

तत् पश्चात विसरजन कर चौवीस ऋईतादि के नाम पर कोई नाम हो अन्त में सिंह अथवा प्रशाद लगाकर रखें झोर यामें सर्व भाईयों की सम्मतिलें में लोटा नाम अन्य मती के देवतावों परनहीं रखना यातें जाति कुल वर्म की निब-लता और हंसी होती है और लड़का बड़ा होकर समफ पड़ने परपश्चताप करता है तातें ऊत्तम नाम रखो श्रियवर भाइयो देखो श्रिष्टी में अनन्त मनुष्य अन्य मती भरेपड़े हैं काहू ने भूल करभी जैन तीर्थंकर के नामपर नाम नहीं रक्खा है फेर तुम क्यों ध्यान नहीं देते हो।

अथ वहीरवान अष्टमी किया।

जनम से द्जामांस प्रारंभ होयतो किसी दिवस बंध जनों को बलाय हरष उतसाह से पंच परमेष्टी की पुजा करें पश्चात बालक को सनान कराय उज्जल वस्त्र पहाय बाहर बुलावें पञ्चप्रमेष्टी को घोक दिलावे तब उसके गंघोदक लगाय सरपर अचलश्रींटे आसिका देवेताकमंत्र श्रोहीं उपनयन क्रांति भागीभवः। श्रोहीं विवाह निष्ट निकांतिभागी भवः॥ श्रोहीं मुनेन्द्र क्रांति भागी भवः । खों हीं सुरेन्द्र जनम भागी भवः श्रों हीं मंद्राभिषेक क्रांति भागी भवः ॥ खों हीं महाराज्य क्रांति भागी भवः । खों हीं परम राज्य क्रांति भागी भवः ॥ खों हीं खहंत राज्यनिक्रांति भागी भवः ॥ खों हीं निर्वाणपदस्त भागी भवः विरंजीवः ॥

तदनंतरं पिताबालक को गोद में लेकर बंधजन से जे जिनेन्द्र वालक की तरफ से कहं और वे मुख देखकर प्रमन्न होय चिरंजीव कहकर आसिकादं और फेर गाते बजाते भगवानका जनम कल्याण पाट पढ़ते बंधजन सहित जिन दरसन को मंदिर अथवा जपासरे में जावे और शास्त्र को नमस्कार कर इसी प्रकार प्रहपर आवे वंध जन का यथायोग सतकार कर विदा करें और यदि लडकीहो तो उसको अकेली माता जायकर जिन दरशण करालावे और कोई भाई

उतसाह करें तो अधिकार है औरनाम लड़की का अईतादिकी माता के नामपर रखें ॥

अथ निषध्यानाम नवीं क्रिया यहही किया गोद लंने राज तिलक करने पर करनी । जनम से पाचिवें मास बंधजनों को बलावें श्रीर पुत्र को नहलाय पवित्र वस्त्र पहनाय चौकी आदि सिंवासन पर विठावे विनय सहित यक्ति पुर्वक पुजा पंचप्रमेष्टीकी कर गंधोदिक लगावे अचतं कर के आसिका देव। वंधजन पियार कर चिरंजीवः कहकर द्यासिकादें खोर इच्छानुसार द्रव्य हस्त में दें पिता उनको विने सतकार से विदाकरे और जाती में यथा शक्ति वस्त घर घर भेजदेवें यहही किया गोद लेने राज्य तिलक करनेकं समय करना योग्य है श्वासिका मंत्र॥

त्रों इीं दिव्य सिंघासन भागी भवः। श्रों झीं

विजे सिंघासण भागी भवः॥ ओंद्वीं महाराज्य सिंघासन भागी भवः। ओंद्वीं परमनिर्वाणसिंघा सण भागी भवः॥ विस्ञीवः॥

अथ अनःवासन दसमी क्रिया लिख्यते।

जनम से आठवें मास यथा शक्ति बंधुजनों की जीमण की सामगरी तईयार करावें और जीमण से दोय घंटा अर्थात चारणांचघड़ी पहले सबको बलावें उत्तसाह से पंच परमेष्ठी की अष्टद्रव्य और बनहुये पिवत्र मिष्ठान से विधि-पुर्वक पूजाकरें और पुत्रको उक्त पुर्वक बुलाय गंधोदिक लगावे तिलक करें आसिका देवे ताकामंत्र ॥

चों इीं दिव्यामृत भागी भवः । चों इीं विजया मृत भागीभवः ॥ चों झीं च्यचणामृत भागी भवः ॥ चों झीं मतिवदानंद च्यनन्त दर्शन ज्ञानादि मृत भागी भवः ॥ चच्चतं ॥ विस्त्रीयातः ॥ तदनंतर तनक मिष्ठान बालक के मुखमें देवे और उसकी माता के पास भेज देवे और बंधुजनीको जीमण कराय सतकार पुर्वक विदाकरे विद्यादान जीवदयामें यथाशक्ति इच्छानुसारहरू देवे और साध मार्गी जती समबंगी पुजेरी भाई जीमण से पहले साधु महाराज अथवा जती जाको अहार देवे और वालकका मत्था उनके चणों से लगावे।।

अथ व्यष्टनाम ग्यारवीं क्रिया ।

जनमसे वारहवें मांस जनम तिथिके दिन हरप उतसाह सहित बंध जनों को बुलाय पुत्र को नहलाय धुलाय पवित्र वस्त्र पहनाय गांद में वैद्याय पंचप्रमेश्री की पुजा करे और गंधोदक लजाट वा आलों पर स्पर्श करे तिलक लगावे आसिका देवे ताका मंत्र ॥

श्रों हीं उपनयन जनम वर्ष बर्घनम् भागीभवः

श्रोंहीं बैवाह निष्टवर्ष वर्छनं भागी भवः॥श्रोंहीं मुनेन्द्रवर्ष वर्छनं भागी भवः। श्रोंहीं सुरेन्द्र वर्ष वर्छनम् भागी भवः। श्रोंहीं मंद्राभिषेक वर्ष वर्छनं भागी भवः॥ श्रों हीं महाराज्य वर्षवर्छनम् भागीभवः॥ श्रों हीं परम राज्य वर्ष वर्छनं भागी भवः। श्रोंहीं श्रह्तपद वर्ष वर्छनं भागी भवः। श्रोंहीं श्रह्तपद वर्ष वर्छनं भागी भवः। श्रोंहीं निर्वाणपद वर्ष वर्छनं श्रागीभवः।

तदनंतर पुत्रको उसकी माता पाम पठाय हरप से जाती जमावे श्रोर श्रादर सतकार से विदा करे जीवदया विद्याश्रादिमें दान देवे। (नोट) जिनपुजा दर्शन साधु सेवा विद्यादान ध्ववस्य करना योग्य हे श्रोर शक्ति श्रनुसार जियादा करने को श्रिथिकार है।। श्रथ केसवाय श्रथत सिरमुण्डन वारहवीं किया लिख्वते

दूजा वरपमभार किमी शुभ तिथि को बंघुनमों को बुलाय युक्तिप्वंक विधिसे पूजा

कर तिलक करे श्रासिका देनेका मन्त्र॥ श्रोंद्वीं उपनयन मुण्डनभागी भवः ॥ श्रोंद्वीं निक्रन्थ मुण्डन भागी भवः ॥ श्रोंद्वीं निक्रांति मुण्डन भागी भवः ॥ श्रोंद्वीं परमिनस्तारक केसभागी भवः । श्रोंद्वीं श्रष्ट कर्म केस मुण्डन भागी भवः ॥ श्रोंद्वीं सुरेन्द्रपद केस भागी भवः श्रोंद्वीं परम गज्यपदकेस भागी भवः ॥ श्रोंद्वीं श्रुरंत पदकेस भागी भवः ॥ श्रव्वतं चिरंजीवः

तदनन्तर प्रजाकी सामग्री आदि उठोय देनी और गंघोदिक मस्तकपर लगावे और बालकका सिरम्ग्डन कगय न्हलाय पवित्र उज्जल वस्त्र पहनावे और जिए दर्शनको मन्दरमें अथवागर दरशन को थानक अर्थात् ऊपासर मंगलाष्टांक गाते वादित्रादि बजावें जावें और इसी प्रकार ग्रह आय प्रथम साधु महाराज अथवा जैन जतीको सहार दान देते श्रीर दिगम्बरी श्रावक पूजा की सामग्री में तनक मिष्टान रख विधिन्नरी करें श्रीर उत्साह से जीमन करायकेविने सत्कारसे बंधु जनोंको विदा करें चोटी रखावे श्रीर स्नान कर वस्त्र पहने।

अथलिए इंख्यातेरहर्वी किया पत्रको विद्याध्यन की लिख्यतं जनम सेपांचवें वर्षश्म दिनको पुत्रको गुरुके पा । विद्याध्यनके अर्थ विशवे ताकी विधि प्रथम सबरे नहाय कर पूजा की सामग्री बनावे बालक का श्रंगार पवित्र वस्त्रादिसे करे विद्या दानको सामग्री कागज कलमादि संचय कर बंधजन के संग ज्ञान कल्याण जिन वाणी की महिमा गाते बजाते पाठशाला में जाये तहां प्रथम वालकको संगत्ते इस प्रकार जिनवानी प्रजा कर विद्यार्थियोंको मिष्ठान पुस्तकादि देक्ने गुरुकी भेंट पूजा करे वालक को पास

विठावे गरु पढ़ाना प्रारम्भ करे जाती में यथा शक्ति मिष्ठान घर घर भेजे

अथश्री सरस्वती पूजा पारम्भः

दोहा----जनम जरामृतु च्यकरे, हरे कुनय जड़ रीत । भवमागर सां लेतिरे, प्जे जिनवच पीत ॥१॥

यों हैं। श्रीजिन मुखोड़व सरस्वती वाग वादिनि अत्र अवतर अवतर मंत्रींपट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः उः अत्र मम सन्निहिता भव भव वपर अवाहननं । अत्ततं ॥ त्रिभंगी छन्द ॥ चारोद्धि गंगा, विमल तरंगा, सलिल अभंगा सुलसंगा ॥ भरि कंचन भारी, धारनिकारी, तृषा निवारी हितचंगा ॥ तीर्थंकर की, धनि गणधर ने सुनि श्रंगरचे चनि ज्ञानमई सो जिनवर वाणी शिव युखदोनी त्रिभवनमानी पूज भई ॥ श्रों हीं श्रीजिन मुखोद्दव<sup>े</sup>सरस्वती देव्ये ।।जलं। निर्वपामिऽति स्वाहा ॥

करपुर मंगाया, चन्दन आया, केशर लाया रङ्गमरी ।। शारद पद बंदों मन अभि-नन्दों पाप निकन्दों दाहहरी॥र्तार्थंकर ०॥ आं हीं श्रीजिन मुखोद्भव सरस्वती देव्ये ॥ चंदनम् । सुख दास कमोदं. धारप्रमोदं, अतिअनुमोदं, चंदममं। बहुभक्ति बढ़ाई. कीरिनगाई, होहुमहाई, मानममं॥ तार्थं० ॥ आंहीं श्रीजिनमुखोद्भव सर-स्वती देव्य ॥ अच्तां ॥ ३ ॥

बहु फ्ल सुवासं, विमल प्रकाशं, चानंद रासं लायघरे। मम काम मिटायो. शीलबदायो, सुख उपजायो, दोप हरे॥ तीर्थंकर०॥ च्यों ही श्री० पुष्पं निः॥

पकवान बनाया. बहुवृतलाया. सबविधि भाया, मिष्टमहा ॥ पृज्ं थृतिगाऊं, प्रीति बढाऊं चुघा नशाऊं, हषं लहा ॥ तीर्थं० ॥ छों हीं श्री० नैवेद्यं॥ करदीपक ज्योतं, तमच्चय होतं, ज्योति उद्योतं, तुमहिं चढ़े॥ तुम हा प्रकाशक, भरम विनाशक, हम घट भाशक, ज्ञानेवढ़े॥ तीथ॥ श्रोहां श्री०॥दापं॥६॥

शुभगंघदशोंकर, पावकमें धर,घूप मनोहर, स्रोवत हैं। सबपाप जलावे, पुरुष कमावे, दास कहावे, सेवतहें॥ तीर्थं०॥ झोंहीं श्री॥घूपं॥आ

वादाम छुहारे, लोंग सुपारी, श्रीफलभारी, लावनहें । मन बांछित दाता, मेट असाता, तुम मनमाता,ध्यावनहें ॥ तीर्थं०॥ ओंहीं०फलं ॥=॥

नयनन् सुलकारी, मृदुग्नघारी,उज्ज्वल भागी, मौलघर । सुभगंघ सम्हारा, वसन निहारा, तुमतरघारा, ज्ञानकरे । तीर्थ ॥ श्रोंह्रा ॥वसं ६॥

जल चंदन अच्चत, पुष्पचरोंचत, दीप घुप श्रिति, फल लावे ॥ पुजाको ठानत, जोतुम जानत, सोनर द्यानत, सुख पावे ॥ तीय० ॥ । श्रोंद्रें। श्री० ॥ श्रघं ॥ १०॥ दोहा--द्रादशांग बाणी विमल, श्रोंकार ध्वनि सार। ज्ञान करे जड़ता हरे नमों भक्ति उरघारण बीर हिमाचलसे निकरी गुरु गौतम के मुख कुणड़ दरी है। मोह महा मदभेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है।

अथ जिनवाणीकी जयमाला ।

पहला आचारांग वलानो । पद अप्टा दशसहस प्रमानो।। दूजा सुत्र कृतं अभिलापं। पद बत्तीस सहस गरु भाषं ।। तीजा टाना बंग सुजानं । सहस वयालिस पद संस्थानं ॥ चोथो समवायांग निहारं । चौमटसहस लाख इक घारं।। पंचम व्याख्या प्रगपति द्रशां। दोयलाख अडाईस सहसं । छडा ज्ञातृकथा विस्तारं ॥ पांचलाख छप्पन हज्जारं । सप्तम उपासका व्यययेनंगं । सत्तर सहम ज्ञारह लख भंगं ।। अष्टम अंत कृतम दम ईमम । सहस

अग्रइस लाख तेईसम । नवम अनुत्तर अंग सुविशालं ॥ लाख वानवे सहस चवालम । दशम प्रश्न व्याकरण विचारं ॥ लाख तिरानवे सालह हजारं। ग्यारम सूत्र विषाक सुभाषं॥ एक कोड़ चौरासी लाखं। चार कोड़ अरु पन्द्रह लाखं ॥ दो हज़ार सव पद गुरु शाखं। द्वादश दृष्टि बादपन भेदं॥ इक्सो द्याठ कोडिएन बेदं। अडसठलाख सहस छपन है। सहित पंचपद मिथ्या हन है ॥ इकसौ बारह कोड़ि बखानो । लाख तिरासी ऊपर जानो ॥ थठावन सहस पंच अधिकाने । द्वादश अंग सर्व पद माने ॥ इकावन कोडि आउही लाखं। सहस चौरासी छहसी भाषं ॥ साढे इकीस श्लोक बताये। एक एक पदके ये गाये। दोहा--जाबानी के ज्ञान में, सुफोलोक झलोक। ''द्यानत" जगजयवन्तहो,सदांदेतहोंधोक

मंत्र-श्रोंह्रंश्रीजिनमुखोद्भवसरस्वत्ये देव्ये पूर्णाघ निर्वपामीतिस्वाद्या

केंसे कर केतगी कनेर एकही जाय गाय दूध आक दूध आंतर घनेरों है। पीरी होत रीरी पैने रीस करें कंचन की कहां कागवाणी कहां कोयल की देर हैं॥ कहां भाग भारों कहां आगिया विचारों कहां पुनों को उजारों कहां मावस अंधेरों है। पच छोड़ पार्खा निहार नेक नीके करजेन बैन और बैन ऐतोहीतों फेरहैं। इति व

श्रथ श्राप्तिका मंत्र ।

श्रीहीं शब्द पारगामी भागी भवः। श्रीहीं श्रर्थपारगामी भाभी भवः॥ श्रीहीं शब्दार्थ संबंध भागी भवः। श्रीहीं श्रुतपारगामी भागी भवः॥ श्रीहीं अवध ज्ञान भागी भवः॥ श्रीहीं केवत ज्ञान भागी भवः॥ श्रोहीं देवी ध्वनि भागो भवः॥ श्रव्यातां॥ मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमौगणी मंगलं पत्र प्रमेष्ठी जैनधर्मोस्तु मंगलं ॥

लड़के से गुरू को धोक दिलावे भिठाईदें फिर गुरु पढ़ाना शुरू करे प्रथम हाथमें (श्रों) लिलावें पढ़ाई जारी रहें पिता बंधुजन सहित विदाहों देन लेन व्यवहार क्ल श्रनुसार यथा शक्ति करें।

अथ यहांपनीत अर्थात् जनक लेनेकी किशि । जनम से आटने वर्षशुभ दिन तीर्थंकर के दिचाकी तिथिको जनक धारण करे अर्थात् बंधु जनोंको बलाय पंचपरमेष्ठी की पूजा करे और दस अधिकार चार लिंग बारह बृत यथा शक्ति पालने की प्रतिज्ञा करके साततार की तीनगुनी जनेऊ धारण करे पंच मिथ्यात का स्थाग करे और पश्च इष्ट को नमश्कार कर पूजा

( २२ ) विसरजन करे किसी वंधुजनके पिताके परवार में एकबार उसरोज् भोजन करे ॥ अब अधि-कारादि को विस्तार प्रबंक लिखते हैं सो सुनिये श्रीरमर्वज्ञके यचन जानकर श्रद्धा कीजे श्रथ सर्व नियम विधि विस्तार सहित मार्म्भः। जने उने सात तार सप्त तत्व ( जीवाजीव आश्रव बंध सम्बर निरजरा मो ज्ञासतत्वं) अर्थात जीव पुद्रल आश्रव बन्ध सम्बर निरजग मोच्) की ऋौरतीन गुण (सम्यग्दरशन,ज्ञान,चारित्रा णि मोच मार्गः) अर्थात सम्यगदरशन सम्यग ज्ञान सम्यग चारित्र तीन मोच्न का मार्ग हैं रत्नत्रय की निशानी हैं ॥ अन्य घरका भोजन मान भंग के वास्ते जिसने बाहुबलाजी को केवल ज्ञानकी प्राप्तीमें रोका ख्रीर वृत पंचडंन्द्रिन को वशकरने अर्थ जिससे बाग्ह दत पालसके एकांत ।मिथ्यात-जिस वस्तुमें अनेक गुगा

श्रीगुगाहों उसके एकगुणको महणकर पूजनीक मानना श्रयवा उसके एक श्रीगुगा को महगा करना।

विपरीत मिथ्यात--विपेई मानी कोधी अवृती हिंसा अहितोपदेशी का देव गुरु हित अर्थात् मोचदाता धर्म मानना ।

संशय निध्यात--रत्नत्रय मेंसे एक या दो को मोत्तदायक जानना जैस यहं ब्रह्मा १ एको ब्रह्म दितीयो नास्ति २ स्रीर्द्रत्याहि॥

विनय निष्यात-जो रागी द्वेषी विनय के योज्ञ नहीं उसकी विनय सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी की समान कम्नी।

अज्ञान मिथ्यात—मोत्तके स्वरूप की परीचा नहीं करना दयामई व हिंसक धर्म की जांच नहीं करना अक्रग्ताको करता हिंसामें धर्म बंध वा अभावको मोच इत्यादि श्रद्धान करना अज्ञाता है। सिरोलिंग-सरपर चोठी रखना गांठ लगाना नित्त स्वाध्याय करना वा पढ़ना विचारना उपदेश करना शंका दूर करना।

ऊगोलिंग-साततारकी तीन युगी जनेक धारण करना।

कटिलिंग-कमर में तीनगुणाका वन्ध वांधना।

उरु निंग-उज्जल धोती कृग्ता डुपट्टा नांधना सर खुला रखना उज्जलता उत्तम कुल चत्री वैश्य जैनकुलका चिन्ह है जिसमें तीर्थंकर उत्पन्न होंगे भिच्चक वाशुद्र घर नहीं प्रगट होंगे ।

अथ दश प्रकार के अधिकार ।

१ ब्रह्मचर्य अधिकार—सोला वर्षतक धार्मिक वा लोकिक विद्या पढ़ना धार्मिक विद्या में उपासिक दिस सातवां अङ्ग तत्वार्थ सूत्र जी सामायक पोसा पड़ कौना लौकिक में राज्य भाषा गणित इत्यादि ॥

२ कुताविधि--पंचम श्रेणीका श्रावक होने की यथा शक्ति चिन्ता कर करेणी ताका लच्चण तीन गुणत्रत चार शिचात्रत पांच अणु-त्रत अतिचार सहित पालना और सप्त विषय और पांच मिथ्यात अभच वस्तु रात्री भोजन बे छना पानी इत्यादि का त्याग सर्वथा करना

३ वर्णोत्तम-जैनका उद्योत करना कराना करते कां सराहना ।

े पात्रत-दान देना सुपात्र केवली मनीराज उपाध्याय आचार्य पात्र साधु छु छ र ऐलक बैरागी श्रावक सप्त विषय त्यागी सर्व श्रहस्त जैनजाति की यथा शक्ति सेवा चाकरी तन मन घन से करनी और अपात्र मिध्याती वि-षई मानी कामी लोभी पाखरही कोघी इत्यादि

( २६ ) कोकिंचितमात्र भी न देना कारण यह कि द्रव्य का सुभाव जल विद्या शक्ति हथिहार पश की समान है यह योग्य पात्र में पहुंच कर उत्तम फल और अयोग्य पात्रमें अनिष्ट फल देते हैं ताते खोटे बंध नहीं बाधना जो खोटी प्रालब्ध का दाता है॥

४ सृष्टि अधिकारिता--रत्नत्रय केउन्तीस अंग पचीम अतिचार सहित धारण करना।

६ विवाह रिश्ता-पुराण शास्त्रों का पाठी होय प्रायश्विचादि से श्रीरन को शुद्धकर श्रत पार गामी वने॥

७ ञ्रवध्यत्व--उतक्रष्ट ञ्राचार के कारण काह त हनवे योग्य न होय॥

< अद्गद्दा--विस्ती होनके कारण किसी प्रकार का दगड योग्य न होय ॥

६ मानित्व--गणनकर राजा प्रजा में पुज्य नीक मान्यवर प्रतसद्ध हो।

प्रजासंवन्धान्तर-जैन धमं का उपदेशवा उद्योत सर्व प्रकार करें ॥

अथगणगृहण पन्द्रहवीं किया।

जनेज लेने के दूसरे दिन स्नान कर पूजा दरशन स्वाध्याय कर घर आयकर कुगुरु कुदेव कुघर्म की स्थापना तदाकार अतदाकार तसवीरादि शास्त्रादि को उठाय गहरे पांच हाथ तक जल में छोड़ आवे और सिंगार न करना मूमि शयन की प्रतिज्ञा कर भोजन करे ॥

श्रीर बेला तेला श्रादि के पाणो दिन एही कृया करना योग्य है॥

अथ विरत बरण सालवीं क्रिया।

सीलवां वरप पूरण होय तो जिन पूजा हरप उन्नाह से करसक्ता होय तो जिन दिचा चादरैनहीं गृहस्थ धर्म उपासिकाध्ययन तत्वार्थ सूत्र झादि शास्त्रोक्त पाले कुमङ्गत से सदा वचता रहे धम सेवन करे।।

## ॥ त्रय जैनविवाह पद्धति॥

वेदी के धर्म चक्र की पूजा का मंत्र दोहा-आदि अन्त जिस धर्भ से सुखी होत हैं जीव। तार्ते मन वच कायकर, सेवो भव्य सदीव।। जा चाह निज हतका, सुनिये चातुर जीव । मिथ्या मतका त्यागके, जिन बानी रस पीव । धर्म कम्त संसार सुख, धर्म करत निर्वाण ॥ कुँटै नर्क त्रयंचगति, किय धर्म श्ररु ध्यान ॥ धर्मचक पूजाकरे, कर्म चक्रका नाश । अजर अमर पद मोत्तुगति देवे सुख की राश ॥ असे ही चकायर्च निर्वपामी ।

अध्य तिलक करने कपडा पहनने, हरेरा बांधने आदि

हरेक गुभ कायं में पढ़नेका मंत्र॥

मंगजं भगवान वीरो नंगलं गौतमोगणी मंगलं पंचपरमेर्प्टा जेन धर्मोस्तु मंगलं । विधि-तर कन्याको बुलावो पूरव मुख विठावो कन्या वरकी दहिनी तरफ विठावो पल्ले में अच्चत रख अन्य वैधन करके प्रजा प्रारम्भकरो ॥

श्रथ मंगला चरण लिख्यते ॥

दोहा--दोष रहित सर्वज्ञ प्रभु, हित मित कर उपदेश । किये भव्य शिवपुर तने, नायक नमूं जिनेश ॥ ऋरहन मुख कजतें प्रगट, भई सर-स्वाति मात्। नमूं तासके विमल पद, करन कुमतिको पात ॥ विगत बासना ध्यान रति ज्ञान युक्त तपथार । विमताभरणरु सभ्यगुरु नमीं विदित हितकार ।। सम्यग्द्धी ज्ञानयुत, जिनीजन धर्भज्ञ । तिनके याग्य विवाह विधि लिखं कथित सँवज्ञ ॥

> अथ यंत्रस्यापना की मूल्यगन्त्र । श्रों जे जे जे नगोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु

( ३० ) श्रों हीं एमोश्ररहंताएं एमोसिद्धाएं एमा आयरियाणं एमोजवज्भायाणं एमो लोय सब्ब साहूणं ॥ ञ्रों हीं ञ्रनादि मुल मन्त्राय ठः उः स्थापनं ॥

## अथ मङ्गलाप्टक ।

दोहा--पंचइष्ट बाचक नमों, महा मन्त्र नवकार। हाथ जोड़ बंदन करूं, चौबीसों अवतार ॥ चौथे प्रव सारये मंगलीक नवकार । वरण्ं मंगल इष्ट अव, हरण अमंगल भार [बीतराग सर्वज्ञ प्रभु, नमो प्रथम ग्रहत । अष्टादश दृषण्रहित, अष्टकम जैवंत ॥ चौसठ सुरपति सेव्यजै, चौतिस अतिशय साथ। हाथ जोड वन्द्रन करूं चौबीमों जिन नाथ॥ ज्ञान-प्रबद्ध प्रवोधकरः देतरिद्ध नवनिद्ध ॥ वन्दुं मन बच काय कर, श्री जिन सिद्ध प्रसिद्ध । श्रीर अप्ट गणही बहुर, जिन लहे पन्दरह भेद ।

तज दीने तिनको नमों, श्रष्टकर्म की खद।। त्रिकालग्य त्रय ताप हर, तीज जे आचार्य। कारण त्यागणको नमों इत्तिस गणके घार्य। उपाध्याय जपतप किया चौथे रहित उपाधि॥ सावधानतिनको नमों,सकल असाधिहिंसाधि। वाग्ह जे सब शास्त्र के, ग्यारह झंग उपंग ॥ द्वादश अंग उमंग वर, पहें पहावें संग ॥ नम-सकार जासों कहं, पुन पश्चम नवकार । जिन कल्पी कल्पीधवर, सकल साधु सुखसार्॥ जेते ढाई द्वीप में, सत्ताइस गुणवान । भ्रये तिनै वन्दन करूं चारित लें सुज्ञान। ऐही जिन शास्त्रनकहें. परमेष्ठी नवकार ॥ होत जाप ताको किये, सकल पापसंघार।[चाललावनी]यहींपञ्चपरमेष्ठींजगमें शरीसर्वे सुनः हितकार। ऐही मंगल दाय जगतहें ऐही पँचमगत करतार॥इनके पदको भव भवशरणो मांगो उरकी टंक निवार। अईन सिद्ध अचाज उपाध्यां,साध् सकल आगम अनुसार ॥

जनमत दश दश केवल उपजे चोदह देव करें थृति लाय। अनंत चतुष्टे प्रातिहार्य वसु सब मिल गुण जियालीस सुशय॥इनको धरे देवसो हमको भव भव शरण हो उसुखदाय। सुरनर हर अर्हत पद पूजत अपनो आतम सुफल कराय।। आंद्रीं श्री अर्हन्त प्रमेष्ठीन अर्घं निर्व पामी।

समंतणाण दंशण बीरिज गुण सीमत गुण अवगाहन जान। अगुरु लघु सपतम गुण जानो अष्टम अब्बाबाद बलान ॥ येगुण आठ घरे चित सुरित चेतन अंक सदा सुखदान। ऐसे सिद्ध लोक सिरराजें तिन पद टेक नमों उर आन ऑहीं श्री सिद्ध प्रमेष्टीन अर्घ निर्वपामी॥ दशलचण शुभ धर्म तने हैं द्वादश भेद कहें तपसार। पट आवश शुभ गृत तीन लख पांच भद जानो आचार ॥ यह शुभ क्षतीसों गुण धारें आचारज सब जिय हितकार। तिनके पद मन बचन काय सुघ पूजो भव उर टेक निवार॥ ऑडॉ श्री आचार्य परमेष्ठीन अघ॥

एकादश अंग ज्ञान घरें शुध तिनकी रहस सकल पहचान । चौदह पूरव लही रिद्ध तिन करुणा कर उपदेश बलान ॥ आप पढें शिष्यन को पढावें समता भाव रागपद भान। ऐसे गण को घरें उपाध्या तिनपद टेक भजो शिवजान ॥ श्रोंई। श्री उपाध्याय प्रमेष्ठीन श्रघः ॥ पंच महाबत सुमति पांच गिन इन्द्री पांच करें वशिधीर । षट्यावश्य करें नितही मुन ताकर पाप हरें वरबीर॥ भमशयन चादिक गुण सात जो स्रोर मिलावें इनके तीर । स्रष्टाविंशति होय सकल मिल इनधन साध घरें शिव शीर।। अर्दिशि साध प्रमेष्टीन भ्यो ॥ अर्घं ॥

( इप्र ) नोट-पूजा समाप्त होने पर नीचे लिखे अनुसार पढते रहो और सब जन जो उस समय उपस्थित हों पुष्प थाल पर बरसाते रहो ॥

अथ मंगलाष्ट्रीक लिख्यते "

सब मनुज नाग सुरेन्द्रजाके उपर अत्रत्रियः घरें कल्याण पंचकमोद माला पाप भवतम कोहरें।। दर्शन अनंत अनन्त ज्ञान अनन्त सुख बीरज घरें। जैवन्त ते ऋहैत शिवतिय कंथ मो उर संचरे ॥ बरध्यान रुप कमान बान सो तान तुरत जलादिये॥ पुत मान जनम जरा मरण में फेर त्रियपुरनहीं भये ॥ अवचल शिवालें वाम पायो सुगुणतें न चलें कदा। ते सिद्ध प्रभ अविरुद्ध मेरे शुद्ध ज्ञान करो सदा ॥ जेपंच विघ आचार निर्भल पंच अग्न सु साघतें । वर द्धादरागि समुद्र अवगाहत सकल अम बांघते। ्धनसूर संत महन्त विधगण हरण को अति

दच्च हैं॥ मिथ्यात्व तिमर विनाशका ज्ञायक सकल ावपच हैं।। जे भीम भव कारन का श्रटवी पापपञ्चान्न जहां। तिच्चण सकल जन दुःख कारण नाश के नख गण महा ॥ तहँ भ्रमत भुले जीव को शिव मन बतावें सर्वदा । तिन उपाध्यायमुनेन्द्रके चर्णारिबन्दनमोंसदा॥ विन संग दे विधि ऊरग तप ते अंगमें अति चीए हैं। नहिं हीन ज्ञानानन्द ध्यावत धर्म शुकल प्रवीण हैं।। श्रति तपो कमला कलित भा सुर सिद्ध पद साघन करें। जेसाघ जैवन्तो सदां ते जगत के पातक हरें।। यह परम पंच मंगल जगोत्तम परम शरण जगत त्रये । येही परमहित ऋहित हर इनते ही मन बांखित थये ॥ ये करहु मंगल सुवर कन्या मात पित हित सबदा। परि अपर जन तुम हम सबन के नन्द ब्रद्ध रहा सदा ॥

ानाट) किसा मिट्टा क बरतन म अगना रखकर नीचे लिखे मंत्र पढ़ कर घूप लड़के से अग्नि में चढ़वाते रहो ॥ प्रते प्रथमकन्या वन कर

अथ श्री चौबीस जिन राजको पुष हवन । दोहा-पावक दहें सुगंघ को, घुष कहावें साय । खेऊं घुष जिनेशको, अष्ट कर्म चय होय ॥ विधिलारलागअनादिजीयकोविषतनानादेत हैं इनको मिटावन सुःख, कारण रच्या उद्यम हेतहें॥ खेऊं अगनमें अगर चंदन घुष दशदिश में भरा। अपभादि बीर जिनेन्द्रपुजों टार भवभरमण्येरा॥ आंद्रीं अभ्वतुर्विशत जिनाये घृषं स्वाहा॥ चोषाई चयंन पाठ॥

राज विषे जुगलनसुंख दिया। राज त्याग भवि शिवपद लिया॥ स्वयंवोध स्वंभु भगवान । बन्दों खादि नाथ गुण खान ॥ खादीं श्री द्यादिनाथ जी जिनाये घुपंस्योहा ॥

कन्यादानकावि अ पिता करकत्या केस स्राणीला करके रहना थ्रं अहा को नरके रहने हाथ में पकड़ा देः पंडित स्राणै ४ अधै जमबु दीपे चरत क्षत्रे अमु इसे जिला, भातिरि अमुक नाम, पिता शोल निजकन्या अपुः नामास्कि। ग्रुनियुबार िकी ली-अमुकनामा को पंचप्रमिषी वापंची वार्री की सार्दी स्धर्मार्ष संकल्पकरताईः जल- तिलककरा - प्रतः मंगलं मगनानविरे मंग्रे गातिभी गणी 🗷 मेगलं पंच अप्रेकी कै यमीसा मंगलं " (हथलेवाकी जर्यानही) स्वयंत्रु पारपडें



इन्द्रचीर सागरं जललाय। मेरुन्हलाये गाय

बजाय ॥ मदन विनाशिक सुख करतार बन्दों अजितनाथ पद सार ॥ ओं द्वीं श्री अजितनाथ जी जि॰ धृपं स्वाहा। शुक्लध्यान करि कर्भविनाश। घात अघानि सकल दुख राश ॥ लह्यो मोच्चपद सुख अवि-कार। बन्दों संभव भव दुख टार॥ ओंद्वीं श्री संभव नाथजी जि॰ घ॰सु॰॥

माता पच्छिम खन मभार। मुपने सोलह। देखे सार । भूप पूज फल सुन हरपाय। बन्दों श्राभिनंदन मन लाय।। श्रोद्धीं श्री श्राभिनन्दनजी जिन धुपं स्वाहा।

सब कुबाद बादी सिरदार। जीते श्याद बाद ध्वृनि धार॥ जैन धम उद्योतक श्याम। सुमति देव पद करूं प्रणाम॥ श्रोंडीं श्री सुमति नाथजी जिन धुपं स्वाहा। श्रन्तर बाहिर परिश्रहटारि । जिन दीचा बत को प्रभु धारि ॥ सर्व जीव हित मार्ग दिखाय । नमों श्रनन्त बचन मन काय ॥

श्रों हीं श्रीश्रनंतनाथजी जि॰ धू॰ म्वाहा। सात तस्व पंचासत काय। श्रर्थ नवीं क्रहद्रव बहु भाय। लोक श्रलोक सकल पर-काश। वंदीं धर्मनाथ श्राविनाश।। श्रोंहीं श्री धर्मनाथजी जिन ध्॰ स्वाहा॥

पञ्चम चक्र बरित निध भाग। कामदेव द्वादश ममनाग ॥शांति करन सालम जिन राय। शान्ति नाथ बन्दू हरपाय॥ स्रोंबद्वींश्रीशांतनाथजी जिन घ०स्वाहा॥

बहु थत करें हरष नहिं होय। निन्दे दोष गहे नहिं कोय। शीलवान परब्रह्म स्वरूप। दू कुन्थु नाथ शिव भूप॥ न्ञोंद्रों श्री कुन्थ नाथजी जिन धु० स्वाहा। द्वादश गण पुजें सुखदाय। स्तृत बन्देना करें अधिकाय ॥ जाकी निज श्रति कवहुं न होय । बन्दु अर जिनवर पद साय ॥ अदिंशी अरहनाथजी जिन घु ० स्वाहा।

परभव रतन त्रिय अनुगग । इस भवव्याह समय वैराग॥ बाल ब्रह्म पुरण ब्रत घार। वन्दू मल्य नाथ जिन सार॥ ओंडीं श्री मह्मनाधजी जिन घ० स्वाहा॥

विन उपदेश स्वयं बैगग। थित लॉकांत करें पग लाग।। नमः सिद्ध कह सब त्रत लेहिं। वन्दू मुनि सुत्रत त्रत देहिं॥ छोंई। श्रीमुनि:सबतनाथजी जिन ध० स्वाहा॥

श्रावक विद्यावन्त निहार। भगति भाव से दीना श्रहार॥ वरषे स्तन रासि ततकाल। बंदौं निम प्रभ् दीन दयाल॥ श्रोंद्रीं श्री निम नाथ जी जिनधु॰ स्वाहा। दरवाजेपर लाकर प्रदत्तण दिलाना बेशरमी समभते हैं तो वह सातों फरे भीतर बेदी केही करा देते हैं इस तरह कि च्हा फरे तस्तो बधु आगे रहती है मानों बरकी प्रदत्तणा जो बधू दरवाजे पर करती थी सो करी और बाकी राष्ट्रा प्रदत्तण में बधुगी छे और बर्ग आगेकर देते हैं। परन्तु असलमें तीन प्रदत्तणा पंच परमेष्ठी अर्थात तीनहीं फरे होनेचाहियें।

श्रीर प्रदत्तणा वायं हाथ से दहने हाथ की तरफ़ को होने चाहियं क्योंकि सुमेरु परवत के गिर्द जो श्रीजिनराजके अकृतृतम मन्दिर चैत्यालयहें उनकी प्रदत्तणास्वर्गकं देवता वायें हाथसे दहनेहाथ की हो करते हैं।

अगेर तीन प्रदत्तणा होनेकी वजह यह हैं कि मोचकी प्राप्ति सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र इन तीनों के साधनसे होती हैं

🧺 इसीकारण तीन प्रदच्तणा कायमकी है। अब फेरे हो चुकनेपर दोनों को अपनी श्चपनी जगह विठादो श्रीर परिडत जन वर और वध् के सातर बचन एकके दसरे की ओर से पढ़कर सुनादो और उको समभादो कि तुम को ऐसा करना चाहिये फिरदला को दलन के दहनी तरफ विटा दीजिये और आरती फिर माखोचार फिर शांति पाट पढ़कर दूला दूलन का गाठ जोड़ा खोल दीजिये और तिलक मंत्रपढ़ कर के मंडपसे उठाकर घरमें भेज दीजिये कि जहां पवित्र स्थानपर श्री पञ्च परमेष्ठी का स्थान वनाकर रखी है जसको सव स्त्री थापा कक्ष्ते हैं।

असलमें स्थापनासे मतलव यह है।क जितने शभकार्य होते हैं वह सब इसी स्थान पर बैठकर किए जाते हैं।

प्रभु इस जग समरथ ना कोय। जासे तुम यश वरनन होय ॥ चार ज्ञानधारी मुानी थके । हमसे मन्द कहा करसके ॥ जै तीर्यंकर त्रिभुवन धनी । जे चंद्रोपम चूड़ामणी ॥ ज परम धरम दातार । कर्म कुलाचल बृरगाहार।। जै शिव कामिन कन्त महन्त । श्रतुल अनंत चतुष्टयवन्त ॥ जै जग श्रासभरगा बड्भाग । तप लचमी के सुभग सुहाग ॥ जै जै धर्म धुजा धर धीर । स्वर्ग मोत्तदाता बरवीर ॥ ज नैतर त्रिय रतन करंड । जै जिन तारगा तरण तरंड ॥ जै जै समोशरगा श्रंगार। जै संशय वन दहन तुषार ॥ जै जै निर्विकार निर्दोष। जै अनन्तगुगा मानिक कोष।। तुम्हरी कीर्ति बेलि बहु बढ़ी। यतन विना जग मंडप चढ़ी।। अरेर कुदेव सुयश निज चहैं। प्रभु श्रवन एल

ही यश लहें। जगत जीव घूमें बिन ज्ञान। कीना मोह महामद पान ॥ तुमसेवा मद नाशक जड़ी। यह मुनि जन मिल निश्चय करी ॥। जनम लता मिथ्या मत मृल । जामन मरगा लगें तहां फूल ॥ सो क्व इं विन भक्ति कुटार करें नहीं दुख फल दातार ॥ कल्पतरावर चित्रा बेल । काम पौर वानव निधि मेल चिन्तामणि पारम पाषाण । पुगय पदारथ और महान ॥ ये सबयेक जनम संयोग । किंचित सुख दातार नियोग ॥ त्रिभवन नाथ तुम्हारो सेव जनम जनम सुखदायक देव ॥ तुम जग बांधव। तुम जग तात। अशरगा शरगा विरद विख्यात। तुम विन तीनकाल तिद्वंलीय ॥ नाहीं शरख जीवको कोय ॥ ताते अब करुगानिधि नाथ। तुम सनमुख हम जोड़ें हाथ ॥ जबलों निकट होय निर्वाण । जग निवास कूटै दुख दान ।

तबलों तुम चरगाम्बुज बास । हम उम्होउ यही अरदास ॥ श्रीर न कछु इच्छा भगवान । होय दयाल दीजे बरदान ।। दोहा गगाधर इन्द्र न करसकें तुम विनती भगवान। वर बधु प्रीत निहारके की जे आप ममान ॥ सवविविसमरय हो प्रभुहम विविवशहें दीन। चरगा शरगा निज जानके हमें करो स्वाधीन ॥ नोट-फरे कराके बर बघुको प्रथमवत रिटा दीजे कन्या बरकी दहिनी तरफ हो और सप्त वचन्। एक का दुमरे के सुनावे॥

अथ बरके सप्त वचन।

प्रथम धर्म है स्त्री सत्तर्शाल सद्चार । दृजे चातुरता सहित, धर्मा करे संभार ॥ शत्रु मित्र बन्ध् जनन, उमेपच परवार । भाव सहित मबका करे, यथायोज्ञ सतकार ॥ पत्ती खज्ञा पालन करे, सद्या त्रयोग संभार।

बिनै पूर्व दीरग वचन, बोलै समय विचार॥ रात्रसमें ग्रह बाड्करि, जाय न काहू द्वार । मिथ्याती प्रह भूल कर कबहुं न करे बिहार। जाय नहीं त्रैयकाल में भव संकीर्ण स्थान। देन लेन विवहारसव कीजे शक्ति प्रमान ॥ तातें सुख साता सहित होय धर्म अरुध्यान। कर्म घर्म दोनों मधें अंत मिले निर्वान ॥ अथ कर्या के सम बूचन दो० अहोपतीस्थिर मार हम, घम ध्वजा गुणवान। शीलवंत उत्तम कुली, श्वामी चतुर सुज्ञान ॥ कृपा सिंघ भग्तार सम, पस्म शरण तुम पाय। चित्त कलीवह विधि विली,वरननिकयो न जाय चरण कमल सेवा करूं, पंच इंट की आन। सप्त बचन मम दीजीये, शीत परसपर जान।। रिव को कमज अवेक हैं, क्षज़न को रिव एक। हमसी तुमको बहुत हैं, तुमसे इमको एक ॥

तातें कभू कुसंगकर, सप्त विपन को पाल । हमको नाहीं त्यागना, श्वामी दीन दयाल ॥ कोयल चहे बसंत को, भौंरा चाहे भोर। हम तुमका ऐसे चहें, जैसे चंद चकोर॥ तातें हित मित बचन कर, गुप्तवात घरवार। हमसे लुखित न राखिये, अन्य न कहिये जाय। चात्रिक चाहे स्वात जल, पृथ्वी जल आकाश। हम चाहें तुमरी कृपा, ज्यों आयु को स्वास ॥ ताते उद्यम कोजिये. पापरहित द्वय काज । यथा शक्त ताते करो, मम शोभा महाराज ॥ धर्मकृत संसार सुख, धर्म क्रग्त निर्वाण । धर्म पंथ साधे विना, नर त्रयंच समान ॥ तातें कबहु न रोकिये, गमन धम स्थान। मिथ्यामत से बरजिये, कर सद धर्म बसान॥ इम कतार्थ तुम अवतरे, तुम सम और न कोय। इमरी साग कामना, तुमसे पुरी होय। तातें जगकी वस्तुसव, देखन विलसन योज्ञ। स्वयमेव प्रतोप तुम, हम को प्रापत होय।। मिथ्यामत के बीज से, उपजा तरु संसार। जनम मरणपुरपहिं खिलें ,फलभिरमणगतचार। ताते मन बच काय कर, मिध्यामत को त्याग। श्रावक त्रत वारह गहो, अहोपती वड भाग ॥ पश् पद्मी मुर नर अमुर, पुद्रलीक सब वस्तु । समयपाय निज इन्यमें, मिलें स्वमेव समस्तु ॥ ताने निज हिन ग्रहिनको, निजहितकोपहचान। स्तन त्रियेभूषणसजो महानु सुखकी खान ॥ सप्त वचन श्रंगी करो, हरष महित गणबंद । हम तमको मंगल करें नाभिराय कुलचन्द । अब बघुको उठाय बरके बाई तरफ़ बिटा दीजे और प्रथम शाखो चार फिर आस्ती पढ़कर ञ्चाशीखाद पढ़ पुष्प चेष दीजे।

( ५२) भय श्रीत्रादिनाथजी मयम तीर्यंकरका शखोचार। दो॰ आदिपुरुष आदीश जिन आदिसुबी भकतार धर्म धुरंधर परम गुर, नमो आदि अवतार॥ जै जै जै जिन भारती जै जिन शाशन माय। शिवसागरलों दाइनी करह सुमंगल आय।। बह्यारे हैं कालके, सुसम सुसम तहां फैल। जुगल जनम उनचासदिन पलकर चलते गैल।। भस लगे तीजे दिवस अरहर सम अनलाय। त्रेपल्यापम आयु अरु. धनुपदीयसी काय ॥ छप्पन पसुरी देहमें, बज़ रूपम नाराच । **ऋतुष्ट सकल बसंतयत, सुख अनन्तदुखनाश ॥** सुलमा आग द्सग, कोडा कोडी काल जुगलजनम चौमठ दिवस.तक चाहें प्रतिपाल।। भूल लगे दे दिवसमें दे पल्योपम आय । बेरसमान श्रहार तिन, घन्ष हेर् सी काय ॥ अटाईस पशुरी देह में, लष्टपुष्ट दिन रेन।

सखते बीते आय सब, स्वर्ग तुल्य सख चैन॥ स्लमा दुलमा तीसरा, आरा कोड़ाकोड़ । दे सागरोपं काल का सुललीया मुल मोह।। ज्गल जनम उन्नीसदिन, तक चाहे प्रतिपाल । काय धनपसी आय तिन, इकपल्योपम काल ॥ दुजे दिन आहार लें, आंवल एक समान। त्रथम काल सलसे व्यत्या, अंत समय दुख जान ॥ पल्योपम अध्यांशमें, नगर अय्था जोय। गरुकुल उपजे मात तहां. प्रथम जगलया सोय। दुजो चच ममान ये, दोनों नीतह कार । पुन तीजो जम मित्र अरु,अभिनन्दनजी चार ॥ इनदोनों के पाटलों, नीतिकही मकार 1 चारपाटलों एकही, नीत मकारहकार ॥ पुन प्रसेन जित पांचवां, अरुइडामरुदेव। नाभिगय जो सातवें, इन तीनों के भेव ॥ जम्बु द्वीप थरा भरत भव नभ इच्चाक मंभार।

देह घनुष पंचास की नीति कही धिकार ॥ तींजे अगरे अन्त में सपतम नाभि नरेश। युगल जनम के अन्त में कोशलपुर परमेश ॥ ज्ञानी ध्यानी मान्यवर दया सिन्ध गणवान । नैयायक ज्ञायक सकल मति श्रत अवधि प्रमान सत्य शील आधार प्रभु उपजे भानु समान । तजि तामस शीतल भये दिये भमि पर श्रान ॥ ऐसा रवि जग में कभी सुना न देखा होन। श्री जिनेश के तात की महिमा वस्ने कौन ॥ मरु देवी राणी प्रकट रित रम्भा सिरदार। श्रादि जिनेश्वर श्रायकर लियो तहँ श्रवतार॥ लख चौरासी पूर्व कम तीजे आरे अंत। रहे तर्ने अवतारे घर, प्रगटे श्रीअग्हित ॥ चौथ बदी आसाद चह, सर्वारथ सिद्ध स्वर्ग। भये उपस्थित आय कर, मरुदेवी के गर्भ ॥ सोलह सुपने मात लख, सुन फल आनंद पाय।

गर्भ दिवस सुखसे विते, श्रंग रह्या सुखद्याय ॥ गभं काल बीत्यो जबै, सकल सवा नव मास। चैत बदी आठें नच्चत, उत्तरखाढ़ प्रकाश ॥ मरुदेवी की कुंखते, जनमें श्रीयरिहँत। प्रथम तीर्थंकर ऋषभजिन, जुगल जनमकेञ्चंत॥ अपनदिसाकुमारि अरु, मौंसठ इन्द्रने आय। कियो महोतसब प्रथमवत, घन बरपा बरपाय ध स्वामी स्वयंभु परम गुरु, स्वयं बुद्ध भगवान । इन्द्र चन्द्र पजत चरण आदि पुरुष परमान ॥ तीनलोक तारन तरन, नाम वृद्ध विस्यात। गुण अनन्त आधारप्रभु, जगनायक जगतात॥ तीनज्ञान घारिकसघिर, मतिश्रत अवधिविचार। सहस अबेत्र चिन्हें तन, चौतिस अतिशयसार॥ मिथ्या मतको केशरी, ज्ञायक सकल विपच्च । अनिवतलस शिचा उचित,देनेको अति दच्न ॥ ऋष्ट बरषके जब भये, बिन उपदेश जिनेश।

घरे अन बत भार तन, कोघ मान नहिंलेश म श्रीजिनके अवतारसे, कछक दिना उपरांत । महिमा कल्प सबुद्धका, होयगई सब शांत ॥ प्रजा भस्त मरने लगी, भेद न जानत कोय। असन किया जाने नहीं. भ्खद्र किम होय ॥ कैसे बोबें अनको केसे पीसे पीष्ट। हल मुसल क्या चीज है, का धिरत मिष्ट वशिष्ट ॥ नहिं जाने तंदुलमरम, नहिं गोध्य विचार। मोंड संग अरु चनाको, जोनत नहीं लगार ॥ जब लागे भुखे मरण, नृप से करी पुकार । नाभि रायने ऋषिभ, दिग भेज दिये कर प्यार॥ तव आदीश्वर कं वर ने, धीरज दई विशंष। उर लगायक (प्रातसे, भाषे भेद जिनेश ॥ अहो आततर कल्प की, महिमां भई जो नष्ट। भोग भूम के सुःख अब, याद करे। मत श्रेष्ट ॥ श्रागे श्रव याते अधिक, श्रामी काल कु काल।

जगमें कछ थिर है नहीं बिनश जाय ततकाल॥ बहो काल की गति यघिक कही सकलसमभाय असि मसिकिषिषट कर्मसब,तिनकोदियेबताय।। धाम रचन पाणी ब्रहण, उदर भरण के काम । वैश्य शद्र चुन्नी किये, तीन बरण घरनाम ॥ इस्त किया विद्या सकल, भिन्न भिन्न जिनराज सर्वकला प्रभ में करी, प्रगट जगतके काज ॥ लिखनपदनअरुगिनतपुन सुग्ण सुपनकोज्ञान शस्त्रशास्त्र अरुवान धन, विद्या ज्ञान युजान ॥ ब्रह्म ज्ञान गन गान गति तान ताल के भेद ॥ नत्य नाटक बार बाधके चारों भेद असेद । जीतिपबैदिक व्याकरण, नीत न्याय अरुजीग क्सी करण मोहन कला, चित्र चतेग भाग॥ सकल मिल्पकी स्वल्पता. सुच्चम स्थल प्रकार। सब सिखलाई जननका. मजि तन के हथयार॥ देश नगररचना करी निज निज कर्म ।सखाय।

( पद ) स्वर्ग तुल्य नगरी वनी तिन में दिये बसाय ॥ काहू घर पुत्री भई काहू घर सुत सार। जगल बिना अतिही दुखी कीना नाभि विचार कुवारे नर जे राखिये गहें अदत्ता नारि । क्वारी कन्या जगत में रहे न बिन भरतार ॥ मिटे जगल पिञ्जले सकल बरतमान थिर नांय। **आगे परपाटी मिटे एक एक दुल पाय ॥** में अन्तम गरुकुल मनुष, ऋषभ प्रथम अवतार। करूं एकदिन बीनती पूरव मन् अनसार ॥ कन्यादान विघानयत, जो प्रभ करें विवाह। धमं धमे अरु दुल मिटै, सुलसे होय निरबाह॥ बंश बेल आगे बढ़े, होय परस्पर व्याह। जैन घर्मकी जै रहे, चलें सकल इसराह ॥ होनहार कारन निरख, ऐसे अविध विचार दखें बाट कुमार पन, कीनों चित निरघार ॥ एकसमय नाभेस नृष, सुत्रयुत श्रति श्रानन्द।

नृपगणकर शोभित प्रभू, ज्यों उड़गणमें चन्द्।। सकल सभाजन तामरस, घारत अति मन मोद। तिस अवसर नृप नाभिने, पुत्रलियानिजगोद॥ हरप सहित विनती करी: श्रहो विने ग्णसृन। तुमसमान जगमें सुधिर, हुवा न दुजा होन।। अहो कुमर तुम जगतगुरु, जगतपूज्यग्णधाम। जनमयोगते लोग सव. हमें कहें गुरुनाम ॥ हम कृतार्थं तुम द्यवतरे, अहो विनय ग्णवाम। वंग बेल आगे बढ़ें, करा जो ऐसे काम ।। तुम समदीनद्यालं सुन, हुवा न दृजा होय। हम्री सारी कामना, तुमसे पूरी होय ॥ बातें नहीं उलंघने, मेरे वचने कुमार । तवाह करे। आसा भरे।, चला गृहस्ता चार ॥ पिता बचन मेटन उचित, समभे नाहिं जिनेश। सकुचत मुख नीचाकिया मनमें हरष विशेष॥ अभै पिराय नृप जानके, करिये सिद्ध मनमान

बेटी कच्छ नरेशकी, मांगी रूपनिघान ॥ मृदुज्ञ मने।हर अंग तिन, नन्द सुन्दा नाम। अतुलरूप गुण्यागरी, सा युगमांगी ताम ॥ सुन्दर शद्ध महूर्त लख, सुन्दर बार नचत्र। बृद्ध योग बेला सुनग विवाह रच्यो शुभतंत्र॥ उमै पच ब्यानंदभया सवजग बढ़ो उबाह । लगन महरत शुभ घडी राप्या ऋषभ विवाह।। अवआदीश्वर कुमरका,सुनये ब्याह विधान। विघन विनाशन पांठ है, मंगल मुल महान इन्द्र इन्द्रतिय धारिचत, जिनवर ब्याह विचार ॥ ञ्चाय ञ्चवास निवास हित रच्यो ब्याह बिस्तार॥ धर्म चक्र तारण ध्जा राष्य रतन मय थंभ। समव शरण मगडप रच्या है सुर ज्ञामन संभ म पुन सुरपति भगवंत के। पीठ उबिट नहलाय । तोस वास वासे इतर सर्व सिंगार बनाय ॥ सुर समुह सब साथ लें सजि सब साज बरात ।

( ६१ ) स्थिह बिराजें ऋषिभ जिन संग भूप विरूपात । मार मीर सर सेहरा छत्र अरु चंवर दलाय। चौसर इन्द्र अरुदेवि दिग सब भिल मंगलगाय।। गज तुरंग बाहन बिंविध होत शब्द संकार। नाचे देवी अपन्तरा साज बाज धुन सार॥ मनमोहन दीपक अदिल भैरों राग मलार। गावें दवी दिन्नरी देव करें जयकार ॥ मंगलीक बाजे बजें सब ग्स पोष सार ॥ नर नारी कौतुक निरखः हरपें अंगन मांय ॥ द्यादि देव दुलहो जहां पायक इन्द्र समान । तिस बरातमहिमा कहन,समस्य कौन सुजान ॥ आगे आयं लेन को, कच्छ सु कच्छ नरेश। विविध भेट देकर मिले, उर यांनन्द बिशेष ॥ रतन पोल पहुंचे ऋपभ, तोरण घंटा बार। रतन फुल वर्षे घने, चित्र बिचित्र अपार ॥ गंबर्व मंगल पढ़े, चौबठ चवर दुलाय।

(६२) करी आरती सासने, भेट दई हरषाय । श्री जिन दर्शनपाय कर, बिनै सहित्तिरनाय॥ तीन प्रदच्चण भावसे, दई सुनन्दा आय। तदनंतर आदीश जिन, मग्डप किया प्रवेश ।। पुरव मुख उत्तरदिशा, स्थित भये जिनेश । समो शरण पहले रच्यो, इन्द्र स्वर्ग से आय ॥ लिला मंत्र असिआउसा, पूजा मन बच काय। चौंरी मगडप जग मगे, बहु बिघ शोभा ऐन । चारों दिश चिलकें खरी करत मन्द रिब नैन ॥ मोती भालर भमका, चिलकत होरा होर । माना आंनन्द मेघकी भड़ी लगी चहुं ओर ॥ बर कन्या बैंडे तहां देखत उपजे प्रीत । पिक बैनी मृग लोचनी कामिन गावें गीत॥ पंच इष्ठ पूजा करी, बर कन्या हरषाय । कच्छ सु कच्छ नरेश तद, आये मंडप मांय ॥ कर कन्या पीरे किये केसर रंग रचाय वर्म अर्थ संकल्प कर, दिया हाथ पकराय ॥ दैव मनुष्य उचारिया, सर्व शब्द जकार। इन्द्र सहस्र मुख घार के, किया शाख उच्चार ॥ ताय समय नप नाभिनें, दिया खांल भरडार । मन बांबित याचकनको, अनघन दिया अपार॥ हीरा मोती थाल भर दीना बहुविधि दान । दया भाव कर दुखिन को गुण्यन को सनमान॥ खान पान सनमान विघ उचित दान परकाश। संतोषे पोषे सुजिन योग बचन मुख भाष ॥ तदनंतर बर कन्याका पढ़ा मंत्र नवकार। समो शरण परदच्नणा, दई हर्ष मन घार॥ तद चौनी जिनराजको चोई घ्प अदीश ॥ शासोचार नंसावली पढ़ कर दई असीस । पावक दहें सुगंध को भूप कहावे साय। चेये धुप जिनेशको अष्ट कमं चय होय॥ रतन जात कर आरती दई धोक सिरनाय।

फिर सिंघासन प्रथमवत, तिष्ठे बर वघु आय। सप्त बचन परसपर हुये, मनमें हरष उमंग। तजदहना ज्ञासन बच्न, तिष्ठी बायें अंग॥ इसिवध ब्याह उछाइ सुं, भया मंगलाचार। कीनी सज्जन बीनती, शोभा दियो अपार ॥ य्रंथ **बंघ खोला गयो, शांत पाठ उचार**। विदा हुये आदीश जिन, दई भेट नरनार॥ हरषे नामि नरेश मन, हरषे कच्छसुकच्छ । मरुदेशी आनन्द थया, हरषं परयन पच्छ ॥ इसविध आदि जिनेशका, भया व्याह जबसार । चाली रीत विवाहकी, रविशासि वंस मकार॥ वोही रीत जगमें चली जैनिन के अधिकार। होन लगे तद परमपर ब्याह मंगलाचार ॥ यह बिवाह मंगलमहा पद्त सुनत झानन्द । मंगल में मंगल करण नाभिराय कुल चंद ॥ जनमत ब्याह उछाह में शुभ कारज की आद।

पहली पूज मनाइये विनशे विघन बिखाद।। सकल सिद्ध सुचसम्पजै, सबमन बांछित होय। तीन लोक तिहं कालमें, खोरन मंगलकोय ॥ इस मंगल को छोडकें, करें खोर से प्रीत। ते अजान समभौं नहीं, उत्तम कुलकी रीत ॥ अहो कुमर उत्तम कुली, शीलवंत बडु भाग। कुगुर कुंघर्म कुदेवका, करो सर्वथा त्याग ॥ सम्यक्दर्शन भावहो, बढ़े धर्भ मस्याद । जैन धर्ममें रुचि बढ़ें, छाड़ सकल परमाद ॥ करे धर्म परभावना, सुयं बुद्ध भगवान। साधर्मी सब जैन कुल, करें तास परमान ॥ रत्न त्रय भषण सजो, तजो शल्य गंभीर। सप्तभंग बाणी सना, जो सुख ह्येय शरीर॥ उत्तम चमा सदीव रख, मारदव भाव समेत। अष्ट करम को चय करा, जो चाहो निज हेता। सत्य शोच सयंम भजा, तजो न तप अनुराग ।

दया धमं दिढ़कर गहा, मिथ्या मति का त्याग।। आर्किचन नित प्रति भजो, शील सरा ब्रतधार । पंच अण्वत धार तन, चला ग्रहस्थाचार ॥ सुगर सुधर्म सदेवकी, तुमको आन कुमार। सप्त व्यशन त्यांगी रहा, जपो मनत्र नवकार ॥ **जबलों भान् आकाश में, जबलों उद्धि विथार।** जबलों रहे बसन्दरा, जबलों मेरु पहार ॥ जबलों दस हगपाल हैं, जबलों स्वर्ग पताल। तबलोंतुम बर कन्यका, भोगो भोग विशाल ॥ बरतो जय जय काल युत, रिद्ध सिद्ध नदनिन्छ। चौवीसों जिनराज तुम, करे। मनारथ सिद्ध ॥ बंस वेल ञ्चागे बढ़े, सुख पावै परवार। चिरंजीव हुज्यो सदां, धर्म सहित नरनार ॥

श्रथ श्रारती लिख्यते इनसमय कपूरजलादो । आरति श्री जिनराज तुम्हारी । कमदलन जैनिन हितकारी ॥ टेक ॥ सुरनर असुर करत सब सेवा। तुमहीं सब देवन के देवा॥पश्चमहा त्रत दुद्धर धारे। रागद्वैष परणाम विडारे॥ भव भय भीत शरण जे आये। ते परमारथ पंथ लगाये ।। जो तुम नाम जपै मनमाहीं । जनम मरण भय ताको नाहीं।। समोशरण सम पूरण शोभा । जीते क्रोघ मान मद लोभा तुम गण हम कैसे कर गावें। गणधर कहत पार नहिं पावें । करुणा सागरकरुणा कीजे वर कन्यांका प्रभु सुख दीजे ॥ आरति श्री। जिनराज तुम्हारी। कर्म दलन जैनिन हितकारी श्रथ श्राशीरवाद मंत्र वाइंद लिस्यते ।

अहिं सज्जितभागीभवः ॥ अर्थ--हे पुत्र जैन कुलको भागीहो श्रोंहीं सद प्रहित्वपद भागी भवः। अर्थ--हे पुत्र त् उत्तम ग्रहस्ताचारीहो । श्रोंहीं मुनेन्द्र पद भागी भवः ॥ अर्थ-हे पुत्र तु जिन दिचा का भागीहो श्रोंहीं सुरेन्द्रपद भागी भवः ॥ अर्थ-ह पुत्र तू इन्द्रपदका धारी हो। ऋों इों परम राज्य भागी भवः ॥ अर्थ-हे पुत्र त् चक्रवर्त पदका भागी हो ञ्जों डी चरहंत पद भागी भवः॥ अर्थ-हे पुत्र तू अरहंत पदका धारीहो ऋाँ हीं निर्वाणपद भागी भवः । अर्थ-हेपुत्र तू माच गतका भागी हो अडिल्ल-सिख जर्ज तिनको नहिं आवे आपदा। पुत्र पोत्र धन धान्यलहें सलसंपदा ॥ इन्द्र पंद्र धरखें इनरेन्द्र ज्होय कै। लार्ने नेहत प्रभार करम सब खोय के ॥

अथ विसरजन पाठ । दोनों हथ तेपुष्प मंत्रवरडाली दे।हा-श्रीमत तीरथ न।थपद, माथनाय हितहेत । गावों गुण जिनराजके, अजर अमर पद देन ॥ (बंदघत्तानंद)जय भवतमभंजन जनमनकंजन रंजन दिन मनि स्वच्छ करा। शिवमग पर-काशकञ्चरिगण नाशक चौत्रीसों जिनेराजबरा। (पद्धरी)जय रिषभ देव रिषि गए नमंत । जय श्रजित जीत बस् श्रीर तुरन्त ॥ जय संभव भव भय करत चुँर । जय अभिनंदन आनन्द पूर ॥ जय समित सुमित दायक दयाल। जय यदम पदम दृतिनरसाल । जै जै सुपास भव पास नाश ॥ जय चंद चन्दतन दुति प्रकाश । जै पुष्प दन्त दुति दन्त सेत ॥ जय शीतल शीतल गुण निकेत ॥ जय श्रेय नाथ नुत सहस भुज्ज । जय बासव पृजित वासु पुज्ज ॥ जय विमल विमल पद देन हार। जै जै अनन्त

गण गन अपार।। जै धर्म धर्म शिव शर्म देत । जे शांति शांति पृष्टी करेत ॥ जे कुन्थ कुन्थ बादिक रखेय । जे अरहनाथ अरिच्चय करेय ॥ जै मिल्ल मल्ल हत मोह मल्ल। जै मुनि सुन्नत त्रत सल्ल दल्ल । जै निमनित बासव नृत सपेम । जै नेमि नाथ बृष चक्र नेम ॥ जय पारस नाथ अनाथ नाथ । जय बद्धे मान शिव नगर साथ॥(घत्ता)चौबीस जिनंदा आनँद कंदा पाप निकन्दा सुख कारी ॥ तिन पद जगचंदा उद्य अमंदा वास्ववन्दा हितकारी ॥ अंहिं श्रीवृषभादि चतुर्विशत जिने भ्योमहार्घ निर्वपामिति स्वाहा । दोहा ॥

चौबीसों जिन राजबर, भृक्ति मुक्तिदार । जो पुजै से। शिव लहै, नितपद मन विचधार॥ इति आशीर्बादः (पुष्पाञ्जलिं चिपेत्) इस समय वर बघु का ग्रन्थ बंधन खोलं दीजे और यह मंत्रपद कर तिलक दीजे और आसन से उठाय घर में भेज दीजे।

अथ तिलक मन्त्र । मंगलं भगवान बीरा मंगलं गौतमागणी। मंगलं पंच प्रमेष्ठी जैन धर्मीस्तु मंगलं ॥ अथ बंदे वाले की मार्थना वेटी वाले अर्थात समधीसे दोहा-पञ्चइष्ट बाचक नमुं, महा मंत्र नवकार ।। हाथ जोड़ बंदन करू, चोवीसों अवतार ॥ अहो सजन सरमौरहम, बात सुने। मन लाय। तुमसम प्रीतम जगत में, श्रीर नहीं सुखदाय॥ ज्यों सरमें बारिज खिलै, दिनकर किरण सहाय। त्यों हम आनंदित भये, तुम संबंध लहाय दान मान दे तुम किये. सुखित जेम नर ऐस। जैसी अब तुमरी कृपा, ऐसी रहे हमेशा। परि प्रण इम जनम लों, होय प्रीत निरबाह। पल पल सख संपत बढ़े, यही हमारी चाह ॥

मंगल में मंगल करण परम पुज्य गण र्यंद । तुम हमको मङ्गल करो, नाभिराय कुलचन्द ॥

इति विवाह विधि समापतम्। सुचना-सगाई १ लगन भेलना अर्थातरोपना २ महूरत कढ़ाई ३ घुड़ चढ़ी अर्थात निकासी ४ बढार अर्थात सुपारी बदलना ५ विदा ६ ख्रोर इत्यादि शुभ कार्यो में यही पंचपरमेष्ठी की वैजा मंगलाष्टिक आशीरबाद आरती शांत पाठपढनायोग्य है अर्थात प्रत्येक उतसाह समय जिस जंगह बोह्मण मिट्टी के डले पर तागा लाउट कर गणेश की पूजा कराया करते हैं तहां जेनी जन को यह पूजा अत्यंत मंगलीक सुरेन्द्र नरेन्द्र अरहंत मोच्च फल दायक है और मिथ्यात्व सेवन निश्चै नर्क तिर्यश्च खोटी गति का दाता है कुगुरु कदेव कुथम कदापि सुखदाता नहीं होयहै सो मिथ्यात से बचना ही याग्य है।

अथवर्णालाभअठारवीं क्रया लिख्यते ॥

विवाह पश्चात शुभ दिन रिथर लगन योग नचत्र में बन्धुजन की बुलाय सबके सन-मुख जिन पूजोकर पुत्रको झाशीरबाद देना पूजा विसरजनकर पुत्रको अलग मकान शहस्त धर्म पालने का देना और पाप रहित उद्यम अर्थ धन मबके सनमुख यथा शक्ति देकर कहना कि जिस प्रकार हमने पिताजीके घनसे यश घम उपारज्या उसीरीत तुमभी पाप रहित द्रव्य परमन्शा याग्य श्रीर धर्म वा यश लेना कुल जाति धर्म का उद्योत कर दैदीप्यमान करना भ्योर इत्यादि सिचा देनी तदपुत्र सबके सनमुख पिताका त्रयागबंदना कर श्रद्धापालना स्वीकार करैवंधुजनों को सतकार से विदा करे और पुत्र पिताकी आज्ञा वा सलाह मशवरा विना कोई कार्य नहीं करे ॥

श्रथ कुल चया उनीसवीं क्रया लिख्यते।

अब ए पुत्र विशुद्ध बृत संयक्त कुल धर्म को पट कर्म देव गरु पूजा स्वाध्यायतप संजम दयादान से पालता आयु व्यतीत करें सो उत्तम धर्म है।

अथ गृहस्तीवीसवीं क्रया लिख्यते।

विशद्धबृत किया मंत्रादिक करिए सबमें उत्तकृष्ट होय ऐसी शुद्धवत कया जैन उपकार धर्म श्रवार जाती उद्धारिवने भक्ति शील सत कुत्तीनता पंच अनुवत चारशिचावत तीन गणत्रत पुरण द्यतिचार सहित पालतो स्तन त्रय भूषण करसंयुक्त होय योग्यता दिखांवे के सर्व साधमीं योंको वर्णोत्तम महीदेव सु श्रत दिजसत्तम निस्तारक ग्रामयती मान योज्ञ नामादिका अधिकार दें।

अथ प्रमशांति इकीसवीं कया लिख्यते ।

जब ब्रद्ध अवस्था प्रारंभ होय अर्थात पुत्र ग्रहस्थ भार उठाने योग्य हा जाय तो शुभ दिन स्थिर लगन में बन्ध जनों को बलाय हरपउत्तमाहसे पञ्च इष्ट पजाकरै स्रोर विसरजन परनात घरकी सर्वप्रीग्रह देन लेन बड़े पुत्र को उपदेश कर सीवे और आप प्रत्येक वस्त का प्रमाण कर पञ्चम शरेणी का पूरण श्रावक व्रतधार प्रमशांत मुद्राधारण करे और दिन रैन केवल धर्म ध्यान में वितावे और ग्रहस्थ में ही दसमी श्रणी पाप्त करें।

अथ गूह त्यागनाम बाईसवीं ऋया।

ग्रह आश्रम बिषै कृतार्थ होतासंता ग्रह त्यागने में उद्यमी होय सो किसी शुभ दिन। बन्धुजनों को बुलाय हरषसहित पंचइष्ट पूज करके छद्मस्त भेष धारण करें और बड़े पुत्र।

को सबके सनमुख भाषे हे पुत्र! अब मैं अपना जनम सुफल करने को जिन दिचा आदर्रु सा तुम मे रे पश्चातषटक र्व बिनै भक्ति सत्यशील सहित पालकर कृज जाती धर्मका उद्योत मन बन कायसे करना चौर उसी भांत मबं परवार को मंतोश देवे और घनदोलत जमीन जायदाद यथा योग्य बांटा करादे तदनंतर बारह भावना का ध्यान करे उस समय बन्धजन वाको पालकी में सवार करें वंअरखतकर अत्यंत शोभा उतसाह से गाते बजाते जैजे कार शब्द उचारते नगर बाहर दिसी प्रमाणीक स्थानपर सवारी लेजावें तहां वो पूरण दिचा ब्रहण करें पञ्चइष्ट प्रणाम कर वेलाकी आखड़ी खेवें और गरू होतो वह विधि पुर्वक दिचादे वें तद पश्चात सर्व बन्ध जनों को योज्ञ है के हरप सहित अपने प्रह सिघारें पुत्र सब को सतकारकर बिदा करे स्रोर

सर्व कुटंब परवार को पितासे अधिक हितमित बचन कर पालता रहे अत्यंत सुख देवे तातें हरष में शोक उतपन्न न हो और इस से अधिक हितकारी सूचना यह है कि दिचासे पहले परमशांत अवस्था में देहांत है। जाय ता शोक को तज इरप सहित बैराग विरक्त ताके सब्द भजन आदि उचारते हुए और अरहंत नाम सत्य है। केवल नाम नित्त है॥ जिन भक्त किये मुक्त है। संसार सर्व अनित्य है॥ चहुं गति दुख निमत्त है।! इत्त्यादि शब्द बोलत भये किसी नदी के प्रशाहपर लेजाय अधिक जलमें बोड आनें कारण यह है कि हिंसा निमत्त के बचने के अर्थ साधु महातमा पुरषों ने जल दाइही पमंद किया है चौर यह संयोग नहीं होयतो अगनि दाग उत्तम है कारण यह है कि तुरंत शुद्धता हो जाय है सो अर्थी दह प्रमाण

बनाय कफन काडी सहितचितामें विराजमानकर चारूं तरफ खब ईंधन से आछादितकरे सुगंध वस्तु चंदनादि यथा शक्ति डाले तातें दुर्गंघ फैलकर मन्ष्यों के चित्तको मलीन नहीं करे सो बिलकुल भसम कर कपाल क्या करे श्रीर समसान तजि किसी कृप अथवा सागर पर सर्व बसतर घोय स्नान कर घर द्वार आय पिबन्न बस्त्र पहन के जिन दर्शन कर कर्ताथं होय बन्युजन अपने काम में लगें और यह घरकी पवित्रता जल सुगंध घुनी आदि से करे और शोक तिज श्रह कायंदेन लेन आदि को सभाले और दूसरे दिवस बन्धु जनों को बलाने को आदमी भेजे और आप सबेरे उठ समसानमें जाय बाकी असम भूमी में गढ़ा खुदाय दबा झावे झौर घर झाय स्नान कर पूजाको उद्यमी होय सबं बन्ध जनों के सनमुख पूजा

करउनके तिलक करे झौरे वे सबंयाको झासिका दें श्रौर विधिजन संसार श्रसार परवाख्यान कर के सभा विसरजन करे शोक उठावें अधिक दिन शोक नाहीं राखें और वालक मृतु जो दश बरष से अधिक न होतो पूजा आदि करने का अधिकार है परन्तु शोक एक दिन से अधिक न राखें और आन विवहार सर्व कार्ये प्रथमवत जारी करदें काहु प्रकार की घर वाहर रोक नहीं राखनी जिन दुर्शन स्वाध्याय इत्यादिकार्य नित प्रती करना उचित है कोरण जाव संसरता रहता है जीवत का नाता है **मृतु पश्चात प्रणामन अनुसार गति होय है** पिता से पुत्रश्रोर पुत्र से पिता भिराता आदि होते रहे हैं ताते दूजै दिवस ही संवन्ध तोड़ देना योज है श्राद्ध आदि कर लुटेरू के हाथ घर खाकर आकुलता अपने हाथों मोल्य लेना है

ताते शांती परम सुखकी दाता है।

यह सम्यक दृष्टी प्रहका त्यागी प्रसांतताके अर्थ ज्यारमी प्रतिमा के भये दोय भेद चल्लक १ ऐलक २ तामें चल्लक के वृत आदरे एक बस्त्रका धारिक मुनिहोय एक कोपीन राखे और पीछी कमंडल जीवदयाश्रद्धता अर्थ राखेअधिक परिग्रह सर्वथा तजे धातु बस्तु तन कभी नहीं राखे आसाद शुकलपत्त पुरनमांसी से कार्तिक पुरनमासी लों और फालगण आसाद कार्तिक त्रेमांसके अंतके अष्ट दिवसपरब के कहावत हैं इन सब<sup>°</sup> में विहार नाहीं करेशास्त्रादि स्वाध्यायनित्त करे तानं विधि महित पालै

ष्यथ जिन रुपता नामा २४वीं ऋया तिरूपते जब व्रतपालनेमें,प्रचीन हा जाय तो सब परिग्रह त्यांग बख्न तिज्ञ जिन दिचा आदरे परन्तु जबलौं मनदृढं न हो सन्तोष पकड़े दृढ़ होनेषर आदरे ॥

अथ मौनाध्ययन व्रतनामा पश्चीसवीं क्रियालिख्यते ।

जिनदिन्ना आदरने के दिन उपवास करे और दुने दिवस मौनधारणकर एकपहर शास्त्र स्वाध्याय करे तदनंतर दोपरहित आहार पावै गुरू से जिनागम रहस्य सहित पढ़ श्रत पार-गामीहोय प्रत्येक संध्या समय कायोतसगं ध्यान धरै।।

**ऋथ तीर्थंकर भावना नाभाइट्वीसवीं किया लिख्यते** ॥

जिन दिचा तिर्थं कर पदकी देनहारी है तातें बारह भावनाकी ध्वनि तिज सोलह कारण भावना भावें और वो यह हैं ॥ दोहा ॥ पोड़शकारण गणकरें, हरे चतुर गति बास ॥ पाप पुन्य सवनाशकें, ज्ञान भान प्रकास ॥ चौ॰दरश विशुद्ध धरे जो कोई।ताको आवा

गवन न होई ॥ बिनय महाघारे जो प्रानी । शिवबनिता तिस ससी बसानी ॥ शील सदा दृढ जोनर पालें । सो ख्रोरन की विपताटालें ॥ ज्ञानाभ्यास करे मनमाहीं। ताके मोह महा तम नाहीं । जा संबेग भाव बिसतारे । स्वर्ग मोच पद श्राप निहारे ॥ दान देय मन हरष विशेखें। इस भव जस परभव सुख देखें।। जा तप तपे लिपे अभिलापा। चुरे कर्म शिखर गुरु भाषा ॥ साधु समाधि सदां मन लावे । तिहं जग भाग भागि शिव जावे॥ निशदिन वेया बृत्य करेया।सोनिहचे भवनीर तिरईया ॥ जा अरहंत भगति मन आनै । सो जन विषय कपायने जाने ॥ जे। बाचारज भगति करे हैं । मे। निरमल बाचार घरे हैं॥ बहु श्रतवन्त भगति जाकरई। से।नरसंप्रण श्रुतघरई ॥ प्रबचनभगति करे जो ज्ञाता । लहै ज्ञान परमानँद दाता ॥

( ८३ ) षट त्रावश्य काल जो साधै । सोही रत्नत्रये आराधे ॥ धमं प्रभाव करे जे ज्ञानी । तिन शिव मारग रीति पिछानी । बच्छल झंग सदां जे धार्वे। सा तीर्थंकर पदबी पार्वे ॥ दा॰एही सोलह भावना, सहित घरै बत जोह। देव इन्द्र नर बन्ध् पद, द्यानत शिव पद होय ॥

ष्यय मुहस्थानाम्य्यगमन कियासत्ताईसवीं ॥ पुरण जतेन्द्री श्रुतपारगामी होय गुरु याकी

ब्याचार्य पदवी देय महामुनि होय निर्विकल्पता से धकेला गमन कर हितापदेश करे ।

स्रथगएनेपग्रहण अठाईसवीं किया लिख्यते ।

ए विवेकी आचार्य होकर मुनि आरज का श्रावक श्राविका चत्रुसंघ के। सतुमारिग में प्रवरतावे दिचा अथं आवे ताका दिचाध मानुरागी की धर्मीपदेश अबृती देषी की प्राय शाचत मिध्याती को हिते।पदेश शिचा अनपढ

के। बिद्या देवे प्रत्येकदिवस वाख्यान एकपहरलीं करे।।

अथ स्थान संक्रांति उनतीसवीं किया लिखते।

गुरु महामुनि संग सहित आय याके। आचार्य प्रसिद्ध करके गवन करे।

अथ निसगतवानमां माव तीसवीं क्रिया लिखते।

ए भी अपने समान शिष्य बनाय समय पाय एका विहारी हो महामुनि बने ।

अय योगनिवांण संपात इकती सवीं कियालिख्यते।

योगवलसे श्रंत समय श्रावता देख नाना प्रकार के उपवास ब्रत कर देह को क्रम इन्द्रयों का मन सहित दमन करे रागद्धेष सबंथा तजें सिद्धोंकाध्यान कर श्रोर शांत प्रणाम करे इस प्रकार ( छंद ) मान को न मान श्रपमान श्रपमानको न, रागहु सों राग न विराग है विराग सों घरा घर जैसे घीर बीर बल बीर जुसे चीर नीर निघ से गंभीर चीरत्याग सों॥ ऐसे विहरत बीत राग महःबीर स्वामी जाको यों महातम है आतम की लागमों॥ सो आतमकीविशास्ता के प्रताप आतम रूपयोगी निर्वाण को प्राप्त होगा॥

अथ योगनिवांसा साधन बत्तीसवों क्रिया।

बह योगी योग निर्वाण साधन के अथ श्राहारादि वा शरीर मोहका त्याग कर संघारा से समाधि मरण कर उधंगति में गमन कर सुरपति होय ।

अथ इन्द्रोप याद ततीसवीं क्रिया लिखते।

मन बचन काय की समाधान करि शरीर त्यागने के कारण अणिमादिक अष्ट गण युक्त पूरण योवन में शृङ्गार सहित आनंद से चाणिक में इन्द्र के अधीसुरों में शईया से सोवता उतपन्न होयगा अवधि ज्ञानी होय परव भव जान करि वहां भी परब के दिनों में नंदीश्वर जाय बिनय भक्ति से जिन पूजा करेगा खोर खाप को कृतार्थ मानेगा ॥

अथ इन्द्राभिषंक चौंतीसवीं क्रिया ॥

जब शुद्ध उपयोग में शभो पयोग हुवातो इस प्रभाव से इन्द्र पद पाया देवन ने जे जे कार शब्द उचारण किया देवांगनाने नृत्य वादित्र सहित श्रभिषेक रचा श्रोर यह सिंघासन पर सर्व शृङ्गार किर श्रारूढ़ हुवा देव, इन्द्रन का पति होय सर्व का प्रतिपालन करना भया।

अथ विधि दान नामा पैतीसवी किया

ए महामुनि इन्द्र का पित होय देवों का सतकार करे अपने आधीन इन्द्रों की उनकी पदवीपर स्थापे और देवन कर मंडित सभा में सकल का सर्वविधि समभाय उपदेश देवें और नमःसिद्ध कह राज विमाण पर स्थित होय न्याय सहित निरिवकार राज करे और दुखिन को मनबांछित कामनापूरण कर सुख देवे उनकी विपरीत बिघ को घम में लगावे नंदा-श्वर भक्ति में लगावे ॥

अय चुखादयनामा बन्तीसवीं क्रिया।

पुण्य उदय जिन दिचा परतापसे सिद्ध सुरपित की विनय भक्त उरघार महान सुख दाता होय स्वर्ग तुल्य सुख भगता धर्म राज करता आय न्यतीत करें।

ष्यय इन्द्रपद स्यागनामा चैतीसवीं क्रिया ॥

खबि ज्ञान करि अपना अंतसमय निकट देख हरष उतसाह से नन्दीश्वर जाय बिनय भिक्त करि पूजा करे और वहांसे इन्द्रपुरी में आय सब का एकत्र कर घमोंपदेश करे और ज्ञायनी कर सुफल ध्यान से शरीर तजे सा मध्यलोक आय तिर्थंकर होयगा चक्रवतं की निधि भोग । दचाले केवल ज्ञान प्राप्त करतीर्थं कर कहावेगा हिते। पदेशकर झंत में सिद्धपदवी पाय मोचहोयगा ताही कानाम पञ्चमगति सुसमई है।

अथगभावतार अड्तीसवीं क्रिया।

पूजाके प्रताप इन्द्रपुरी से चयकर मध्य-लोक में मन्ष्य जनम लेगा गकी माता सोलह सुपने देखेगी सोही तीर्थं करके पैदा होने का चिन्ह है।

श्रथगभंहरएयनाम उनतालीसवीं क्रिया।

जबर्तार्थं कर गर्भमें आवें हैं तो पट कुला चलों के देव देवी आय रत्न मई नगर स्वे हैं रिद्ध सिद्ध नवनिद्ध दिन दुनी रात चौगणी होय है पट ऋतु के फलफुल एक समय प्रगट होय भूमि आकाश दरपण समान होय है स्वर्ग के देव नाना प्रकार की रचना करें हैं मध्य लोक स्वर्ग से अधिक सुशोभित होय है। अथ मन्दराभिषेक चालीसवीं किया।

जब तीर्थं कर जनमें हैं उस समय पटकु ला-चलों की पट कुमारिका(१)श्री (२) ही[३] प्रति (४)कीर्ति[५]बृद्धि और[६]लस्मी और चौमठ देवी स्वर्ग की आय तीरथंकर की स्तुती बन्दना कर सेवा करे हैं और विश्व सुरा, जगत माता, महादेवी महामती. प्ज्या, सुमंगला, नाम जिन माता के उचारे हैं और इन्द्र चौसठ, स्वर्गीसे सुर समुह सहित आकर सुमेर परवत भगव।न को लेजाय गाय बजाय कर न्हवन कराय के सहश्र मुख घार स्तुति करे है और जे जे कार शब्द बोलते भये गांघर्व पुष्प बरपाते गण गावे हैं और इसी प्रकार प्रह पहुंचाय सुरपुर सिघारे हैं

> अय गुरुपुजोप लंगन एकतालीसवीं क्रिया। ताथं कर मति,श्रुति, अवधि, मनःपय चतुर

ज्ञान श्रोर दश श्रितशय जनमसमयही होते हैं तातें सुयं गुरु हैं चौदह देव इन्द्र नरेन्द्र गगेन्द सर्व स्तुति मन, बचन, काय से करे हैं।

श्रय जनम के १० श्रातिशय लिख्यते। दो॰ श्रितशय रूप सुगंध तन, नहीं पसेव निहार। प्रिय हित बचनश्रतोल बल, रुधिर श्रेतश्राकार॥ लच्चण सहस श्रर श्राठ तन, सम चतुष्टसंठान। बज्ञ वृषभ नागच युत, यह जनमत दश जान॥

व्यथ युवराज ४२ वीं क्रिया ॥

जिनराज्य को कुमार अवस्था में ही युवराज्य की प्राप्ति स्वेमेवही हो जाय है।

श्चय स्वराज्य ४३वीं किया

युवराज्य पद प्राप्त होने के पश्चात समस्त राजा महाराजा नारायण प्रतिनारायण बलभद्र बासुदेव इत्यादि महापुरप इन्द्र खगेन्द्र नरेन्द्र स्विचर सर्व समूह सहित आय जिनराज्य का राज्याभिषेक करें हैं और इन्द्रनकर रचे भये सिंघासन पर विराजमान करि त्रयोग नमशकार कर जनम सुफल माने हैं जिनराजनमः सिधः कह सिंघासन पर विराज कर समुद्र परयंत पृथ्वी की रचा करे हैं काहू को दुख दोषका स्वप्त भी नाहीं आवे।

ध्ययचक्रलाभी ४४वीं किया ॥

बहुरि किमी तीरथंकर को चक्रवर्तपदकी प्राप्ति होय तो नव निद्ध चौदह रत्न की प्राप्ति होय है सो सब पृथ्वी के महापुरष ख्रोर प्रजा मिल कर हरष उतमाह से व्रजा ख्रभिषक करि खाप को कृतार्थ माने हैं ॥

ष्यय दिग विजेनामा ४५वीं क्रिया।

चक्रवर्त चक्र प्रहण कर आप छह खंड को विजे करे हैं सबै नम्री भूत होय हैं। अथ चक्राभिषेक ४६वीं क्या

जब सर्व दिसा विजै करि ग्रहमें प्रबेस करे तो सर्व राजा महाराजा संग आवें और चक बर्त चक्र को बाहर रख भीतर जाय मुकट कुराडलादि शृंगारकर शीघ्र बाहर आवे और चक्र बजा धमधाम से कराने की उद्यमी होय राज की सर्व शोभा सहित मंडप रचे आकाश में देवन कर जै जे शब्द हा दुन्दभी बाजादि की धुनबादल की गर्ज से अधिक होय कल्प बृच के पुष्पों की वरषा होय ता समे प्थम सिद्धन की पूजा चकवर्त के हाथ से हा फेर सब मिल के चक्रसुर के चक्र की पूजा कर मस्तक नवाय बन्दन करें झोर चाबड़े महाराजा चक वर्तकी सात प्रदत्ताणा देवें सात बार विनय भक्ति से बन्दना करें मुकट को बिनय से उठाय चकी सुर के मस्तक परशोभित करके बन्दना

कर श्राज्ञानुसार तिष्टें श्रोर सब मिल कर जे बोलें फेर चक्रवर्त प्रथमनमः सिद्धः कह धर्मों पदेश करे श्रक सब राजाश्रों का धर्म राज करने की सिद्धा श्रोर विरुद्ध करन हारे को जीव वा राज्य की हानी का भय दे श्राद्र सतकार से विदा करे याचकों को मनबां श्रित दान दे सर्व को सुखी करे मई का दुःख हरे सभा विसर्जन करे श्रोर तीन देवीयां गंगा, सिंध, श्री श्राय चक्र विदा की सेवा करें।

अथ सामगाज ४९ वीं क्रिया।

चकवी प्रत्येक संध्या समें सिद्धन कायोत सर्गाध्यान घरे प्रात काल धर्मोपदेश करें दिवस में प्रजा की रचा प्रतीपालन न्याय करें दुष्टन की भय दगड देवे अधिराजी धर्मध्यान ग्रह संबंधी न्याय संभाल में व्यतीत करें राज्य धर्म परजाका सुख धर्म विरुद्धसमके। अथ निःकांत नामा ४५वीं किया।

जब राज्य विषे अर्घायु व्यतीत होय तो श्भ दिन सर्वराजा प्रजाका बुलाय पुत्र को राज्य याचकों को दान राजाओं को आदर प्रजा को संताप दे सर्व परिश्रह तजि बराग्य हों यह घाप दिचा घादेरें तद इन्द्रादि सर्व मिल के ध्यभिषेक कर पूजा करें घम घाम से पालकी में बिराज मान करि राजा कंघोपर लेकर चलें षडा बेटा चंवर ढ़ारे सव नगर प्रवारसंग जाय जै जै शब्द वाजोंकी ध्वनि देवों की स्तुति गंघवीं की पुष्पमई वर्षा अधिक आनंद उतसाह से नगर बाहिर लेजाय तहां जिन राज पालकी से उतर नमः सिद्धःकह भूम पर पांव धरं सब श्रंगार तिज जिन दिचा आदरें पंचमुष्टलोच करें धर्मोपदेश करसबका संतोष के बिदा करें द्याप ध्यानारूद हों कमं च्यकरने में उद्यमी होय बिहार कर ।

#### अथ योग चंत्रह ४० वीं कया।

जद यह वाह्याभ्यंतर परिग्रह रहितसंगता को आचरे तब याका जिन कल्प नामा उतकृष्ट महा दुद्धर तपायोग्य होय बहुर श्रष्टम गुणस्थान से चंपक श्रेणी चढ़ें श्रीर सुफल ध्यान रूप ध्यानि से कम घातकर केवल लब्ध प्राप्त करे प्यान ध्यान का संयोग योग और उमसे महमां संचै भई सो संमह इस भांत योग संमह कया भई।

अध छाहं तनामा १० वीं किया।

केवल ज्ञान होतेही दश (१०) श्वतिराय प्राप्त होय हैं। दोहा ॥ योजन शत इकमें सुभिन्न,गगन गंवन मुखवार। नहिं श्वद्या उपसर्ग नहीं, नाहीं कवंलाहार ॥ सब विद्या ईश्वरपनों, नहीं बढ़ें नस्व केश। श्वित भिष हम छाया रहित,दश केवल के वेश॥ ऋथ बिहारनामा भश्वीं किया।

जब श्रर्हन्त बीतराग देव हितोपदेश के अर्थ विहार करें हैं तो देव कृत चौदह अतिशश होय हैं। दोहा ॥ देवरचितहें चारदश, अर्ध मागधी भाष। अ।पस मांहीं मित्रता, निरमल दश आकाश ॥ होत फल फल ऋतु सबै, पृथ्वी कां । समान। चरण तले सुबरण कवल, नीतेजे जे वान ॥ मंद सुगंध बयारि पुनि, गंधोदिक की बृष्टि। भूमि विषे कंटक नहीं. हर्ष मई सब शृष्टि। धर्म चक्र आगे चले, पुनि वसु मंगल सार ॥ अति शय श्री अर्हन्त के, ये विहार मभार। तरु अशोक के निकट में, सिंघासन अबि दार ॥ तीन इत्र सिरपर लसें. भामंडल पिछवार। दिच्य ध्वनि मुखतें खिरे, पुष्प दृष्टि सुर होय ॥ ढाँरै चौंमिट चँवर जस, बाजै दुन्दुभि जाय ॥

ज्ञान अनन्त अनन्त सुल, दरश अनन्त प्रमान। बल अनन्त अन्ह्तं सो, इष्ट देव पहचान॥ अथ योग त्यागनामा प्रती क्रिया।

विहार का परिहार और समाशरण के विघट नियागन के रोकने अर्थ प्रनामों की विरक्तता सो योगत्याग किया है दण्ड क्पाटादि प्रसिद्ध किया यही है।

अथ निरहक्त नामा ५३वीं क्रिया।

अष्ट कर्म चयकिर अठारह दोष रहित भये देह त्याग ऊर्घगति भई सिद्धों के सम्ह में स्थिर होय अष्ट गुण ब्रहण कर निर्वाणपद पाया

अथ अष्ट कम वर्णन ॥

दोहा-श्रायु मोहनी बंदनी नामरुज्ञाना वर्ण। श्रन्तराय कर्मगोत्र सरु, श्रष्टम दर्शनावण ॥

अथअठारह दोष बर्णन । दो॰जनम जरा तिरषाच्ह्रधा, विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिन्ता खेद । राग डप अरु मरण युत, य अष्टा दश दाप । नाह होत जिनेश के, सो खुबि लायक मोप॥

भय सिद्धों के श्रष्ट गुण वर्णन दो॰ अगुर लघु अवगाहना, समिकत दर्शनज्ञान निराबाद्य गुण सिद्ध के, सृच्चम बीरजवान ॥ इति श्रावक की तिरेपन ५३ संसकार किया जनम मोच्च निर्वान लों समाप्तम।

श्रथ लगन पत्रका नम्ना लिख्यते। दो ०वन्दों श्री आर्हन के, चरण कमल युगसार। विघ्न हरण मंगल करण, भव दिघ तारण होर।। पंच इष्ट वाचक नमों, महामंत्र नवकार। लगनपत्र हित करि लिखं, कारण शहस्ताचार।। दीप समुद्र आसंख्य है, मध्य सु जम्बूदीप। भरत खंद ता यध्य सही पष्ठकाय अवनीय।। तिनमें पंच मलिख हैं, एक जो आरज जान। नाना विघरचना सहित, महित कहत श्रुतमाहिं या मध्य देश अनेक हैं, सिद्ध भूमि युत सार। तिन मध्य देश अमुक है, गुणगण युतजनघार । स्वस्ति श्रीसर्वोपमां सम्हशोभास्युक्त श्री अमुक नगरेशुभस्थाने श्रावीतराग धर्मानुरागी सुजन श्रष्टमूल गुण घारिक जात उद्धारक धर्मप्रचारक जिनागमज्ञायक मिथ्वात्व नाशक धर्ममरयादा सहायक परम पवित्र श्री मत त्रियवर मान्यवर क्यासिंध् गुण दंद चतुर सुजान सकल गुण निधान महाराय लाला साहिब अमुक नाम चमुक गोत्र जोग लिख्यतं चमुक नगरातु अमुकनाम अमुक गात्र की जै श्री जिनेन्द्र देवकी वंचनाजो अत्र कुशल तत्रास्तुः अपरंच वरनाम अमुकः अमुक राशी १ अमुक नत्त्र २ अमुक चरण३ अमुक वर्ग ४ अम्क गण ५ अमुक नाडी अमुकयोनी अमुकवान = अमुक वरण ६ कन्या नाम अमुक राशी अमुक नचत्र अमुक चरण अमक वर्ग अमुक गण अमुक नाड़ी अमुक योनी अमक का अमुकमासे १० अमुक पत्त अमुक तिथे अमुक वासरे अमूक लतापाते ११ (उ॰षी० ल० १०) अमुक लगने अमुक नत्त्र अमुक योग शुभ बेलायांग अमुक घटा अमुक पल तथा अमुक तारील दिन, वक्त, घंटा, ामनट, परपाणि प्रहणहे अमुक तिथ को बढ़ारादि हैं सा सारा सुजन सुजाति बरात बनाय शाभापूर्वक पघारोगा जी ॥

लगन मिथन १२

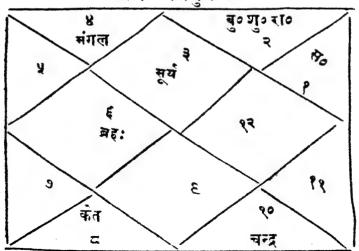

| बंरी   | हितु   |   |   |   |   |    |     |                        |   |
|--------|--------|---|---|---|---|----|-----|------------------------|---|
| सांप   | गरुड   | अ | इ | 3 | ऋ | लृ | ए   | थ्या                   | अ |
| चृहा   | विल्ला | क | ख | ग | घ | ह. | 1   |                        |   |
| हाथी   | सिंघ   | च | छ | ज | 开 | ञ  |     |                        |   |
| मेढा   | कुत्ता | 1 |   |   |   | ण  |     |                        |   |
| गरुड़  | सांप   | त | थ | द | घ | न  | 1   |                        |   |
| विला   | मुसा   | प | 4 | व | भ | म  | *** | Manager of the same of |   |
| सिंघ   | हिरण   | य | ₹ | ल | व |    |     |                        |   |
| कुत्ता | मेंदा  | श | स | q | ह |    | 1   |                        |   |

ब्रगर दोनों का वगं में वेर है तो हित नहीं होगा सो नाम वदल देना चाहिये। अराशी चक्रस्तामी वसं। राशों मे: चृः मिः कः मि कः तुला हः घ मः कु मीः स्वामी मं श् बु चं सु बु शुक्र मं बृ श शृ हु बर्ण चः वा शुः वैः च श बा च बा श श्रु बा मेप सिंघ बृहस्पत | करकः | वृप तुला धन मीन चत्री ,, ,, वैश बाह्यण मिथुन कन्या मकर कुभ शह थ

#### हाय एक गुण में दुओ मानिनि औ भरतार। करें सकल सुख काल बहु संपति सहित अपार॥

| 1                                                                                        |                                                                   |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| दैवगगा                                                                                   | मनुष्य                                                            | गचस                                                                        |
| श्रवज्ञा<br>स्वती<br>स्वाति<br>अनुराधा<br>मृगशर<br>हस्त<br>पुनर्वष<br>पुष्य<br>श्रास्वनी | रोहिनी, भरणी<br>श्राद्री कुः घः ङः<br>ऊत्तरा के तीन<br>भो॰ जा॰ जी | मधाः शलेखा<br>मूलः धनिष्ठाः<br>जेष्ठाः विश्वखाः<br>चित्राः कृतका<br>शतविशा |

# त्रितीय| कृत हा, रोडनी, अशलेखा, मया, स्वानी,विशाखा, ऊषक्, अवसा, रेबती दितीय | भरणी, मृगशर कुष्प कुषा, चित्रा, अनु०,तुषाड घनिष्टा, ऊत्तरा,भाद्रवद आरवनी,आद्रां, पुनरवरा, मभा, ऊफाल, इस्त जेष्ठा, मूल्य शतविशा

श्रय नाडी चक्र।

प्रथम

#### [ १०४ ] श्रथ सगाई का मुहूर्त ॥

ऊत्तराके ३ भा॰ जा॰ जी॰ रोहनी कृतका पुरवाफाल ३ ये नार नचत्र और चौथा नरण

अथ शुभ वार ॥

सोमबार, बुघवार, वृहस्पतिबार। अथ विवाह के नचत्र।

ये ऊफा ३ रेवती मूल स्वाती मृग-शर मधा अनुगधा हस्त ।

श्रथ विदाकी मुहूर्न।

स्थिर लगन १ दृप २ दृश्चिक ३ सिंघ ४ कुम्भ हस्त १ रोहणी २ मृगशर ३ मघा ४ पुष्प ५ धनिष्ठ ६ श्रवगा ७ रेवती = ऊफा ६ ऊभा १० ऊषा ११ मूल्य १२ श्रवुराधा १३ श्राश्वनी १४ ।

ये नत्तत्र स्थिर हैं जंत्री देखो श्रीर इनमें से किसी नचत्रमें विदाकरदो बार बुध शनी टालना।

## **%** ७ सूचीपत्र @ 🎾

[१४ फरवरी सन १०११ ई०] हमारे छापेनान में अपने छपे अन्थों के सि-वाय वम्बई, लाहोर, देहली, इटावा आदि सर्व जगह के छप जैनप्रन्थ विकियार्थ हरसमय तैयार रहते हैं सचीपत्र बढ़जाने के भय से नाम नहीं लिखे आप आवश्यक्ता पूर्वक हमसे मंगाइये।

जो ग्राहक हमारी छपी एक साथ की एक दम इकडी पुस्तक मंगावेगे उनको पांच के मृत्य में ६ प्रति छौर दशमें १३ पन्द्रह में -0, पन्चीस में ३५, पनास में ३५ छौर १०० में २०० प्रति भेजेंगे छार हमारा छपी सब प्रकार की मिलाकर खेने से १८०) राग में २००) रुपय की देवेंगे ॥

[२] इमारे छापेखाने में हमेशा नए २ अन्थ छपते रहते हें यदि कोई अन्थ किसी भाईकेपास शुद्ध किया हुआ तैयार हो तो हम इसको छापमको है पत्र व्यवहार की जिये।

सव प्रन्थ मिलने का पता-

### लाला जैनीलाल जैन मालिक

जैनग्रन्थप्रचारक पुस्तकालय भीर '' जनालाल श्रिल्टक र प्रेस मु० देवबन्द ज़ि० सहारनपुर

#### हिंन्दुस्तान में सबसे ज़ियादह लागत का भंडार यही है ॥ बड़े बड़े जैन बन्थ ॥

#### \* श्री पद्मपुरागा महान ग्रन्थ \*

श्री रामचन्द्रजी के चरित्र की दो ग्र-थकारों ने जुदा जुदा रचा है प्रन्तु हमारी समाज में बडा प्राप्त प्रश्न का बहुत प्रसिद्ध है इसमें ग्रंथकार ने जिस श्राश्य की लिया है उसकी मूरे हम पर दिखा दिया है भाषा ऐसी अगम है जो बच्चा भी श्रासानी से पढ़ सके सच तो यह है कि इस ग्रंथ की जितनी भी प्रशंसा की जावे वह धोड़ी है यह ग्रन्थ पहले भी छप कर हाथों हाथ विक चका है परन्तु श्रवकी बार पहिलेकी अपंता मोटे श्रवर श्रीर बड़े पत्र हैं श्रयांत २२ × २६ इंच भाउ पत्री १०८० पृष्ठ हैं खुले ग्रन्थाकार पन्ने हैं साथ में गत्ते और बष्ठन दिया जाता है यह ग्रन्थ ऐसा खूब मुरत है कि यदि इसका १२) मूल्य होता तो भी भली प्रकार चल सक्ता था परन्तु सर्व साथारण के स्त्रीत के श्रथं मूल्य ६)

श्री पागडवपुराण महानग्रन्थ--जिस मकार श्री रामचन्द्र जी के चरित्रका पग्रप्राण में वर्णन किया है उसी मकार इस ग्रन्थ में पाणड़ वो के चरित्र की आयोपान्त उत्तम शीती से चौपाईआदिमें मकट किया है भाषा वड़ी क्षुगम और गोचक है एकबार स्वाध्याय शुरू करने से यह जी नहीं चाहता कि इसकी पूरा किए वर्षर छोड़ा जावे, मोटे अन्तरों में क्षुन्दर छपा है जिल्द संधी है मून्य २॥।)

श्री तेग्ह्दीप पजनपाठ विधान- यह वही प्रान पाठ है जो भादों मास में सर्व मन्दिरों में पढ़ाजाता है इसकी भाषा बहुत सरल है चाल एसी रसीली है कि पढ़त समय अति प्यारी मालुम होती है जिससमय पांच सात भाई मिलकर ध्वनिसहित पहुते हैं तो ऐसा ज्ञात होता है मानो इन्द्र राजा का अखादा है यह उनम पूजन पाठ मोटे सफोद कागज पर मोटे अन्नरीं में छपा है मूल्य ३) था परन्त अब २॥) करदिया है ॥ यशोधर चरित्र-इस प्रन्थ में पहिले मुल माइत फिर संस्कृत छाया फिर भाषा टीका फिर भावाथे दिया है इस में करीति निवारण और मिथ्या निषंधपर बहुत जोर दिया है इसकारण यह खियों के वास्त वहुतही उपयोगी है जिल्द सहित मुल्यश श्चाराधनासार कथा कोप--भाषा चीपाईचंद इसमहान ब्रथमें १२८ कथायें वडीरोचक और छुगम चारी आराधनावीं पर सभी जैन प्रन्थों से प्रम्थकारने संग्रहकी है यह कथावों का कोष एकडी काफी है इस के पास होने से और कथाओं की श्चावश्यकता नहीं रहती इसको सब स्त्री पुरुषों को अपने पास रखना चाहिये मूल्य जिल्द सहित २॥)

हिरिबेशपुराण वड़ा—भाषा बचनका का महान ग्रंथ मोटे श्रक्तरों में ग्रंथाकार छपा है मूल्य ६ था परःतु कब ५) रुपया करिया की भोधी प्रतियें बाकी रही हैं। चार नौबीसी पूजनपाठ शुद्ध तिथियोंका-इसमें पहिले संस्त च बीसी पाठ है दूसरे भाषा च बीसी पाठ रामचन्द्रजी कृत तीसरे भाषा चौबीसी पाठ बन्दाबन की कृत चौथ भाषा चौबीसी पाठ बन्दाबन की कृत है यह यंथ अति उत्तम है मूल्य दस रूप था परन्तु अब ४) रूप करदिया है ऐसा शुद्ध तिथियों का ग्रन्थ हाथ का लिखा कहीं नहीं है ॥

स्त्नक्रंड शावकाचार बढ़ा--जगत मिलद परिस्त सदाबलजीकृत भाषा यह दोवारा ग्रन्थाकार इपा है मूल्य ४)

धमसंब्रह्शावकाचार्-इस ब्रथकी कभी पहिले भाषा टीकाही नहीं हुई भी इस कारण भाषा जाननेवाले इसने लाभ नहीं उठासकतेथ पर-तृ अब इसकी सरलभाषा टीका कराकर द्याया है अबि उत्तम प्रनथ है मुख्य २)

नागित्रकाया-यह वच्चों के वास्त परिडत गौनी जैन शास्त्री इत्स्वनटर महासमाधित विद्याविभाग की आज्ञा-नुस र छनाया है मृत्य )। इक्ही भंगाने ने १० रुपया सैकड़ा अव्योत् लागतके दाम पर देवेंगे।

मांग्रमचाग् निष्य-इस विषयमं आजलक कोई ऐसी उत्तर पुस्तक नडी छ्या इसकी कड़ेबार छ्या छ्याकर धर्मात्मा पुरुषांने विता मुख्य बाटी है इसके प्रकाशकरने का बहुत दिलांचे हमाग् वितार था अब हमने इसके पंच रंगे का नुष् [ थ ] पर छपाया है जो चालोस घेजपर रुपी है इसने हमकी लाभ नहीं उठाना इस कारण लामत भी कम अर्थान् १) रूपसभी ४० मिन देते हैं आप अवश्य चारमा पांचमा मिन मगाकर विना मृत्य कांिय। कम लेन वाली को 🕮

ष्टपाहरूर्जी-इस महान ग्रन्थको नंस्कृतके भाषा टीका कराकर छपाया है मुख्य १)

भगवती द्यागधनामार-इस महानप्रनथकी पण्डित सदामुखनाने (जा भाषा टीकाकारों में महान पंशत थे) टीकाको है यह बहुतती साभदायक ग्रन्थ है। उत्तम कामज् पर बम्बई का छपा है भूलय ५) था परन्त अब ४) के कर दिया है।

भाषा पुजनम्ब्रह-आजनक वहुन वार भाषा पुजा ल्यों है परंत ऐसा संग्रह कोई न में ल्या जिस ने पूर्व पृजार्य जो भादी में पड़ी जाती हैं में जुदहां हमने यह अंग्रह एसाईड ह्याया है पहिले प्रथ्य 🕪) था अब 🕕 करदिया है ।

सर्व गन्थ मिलने का पना :

#### लाला जैनीलाल जैन मालिक

जैनग्रन्थ प्रचारक कार्यालय श्रीर जैनीलाल प्रिंटिंग प्रेस मु० देववन्द ज़ि० सहारनपुर

#### **अन्य जगहके खपे ग्रन्थ**।

| रत्नक्रएड श्रावकाचार बड़ा   | ४। मधुम्मचरित्रभा              | पा सर्वक रामी    |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| बनारसी विलाल                | i) इन्दाबनकृत चै               | बीसी पाठ १)      |
| प्रवचनसार परमागम            | <ul><li>छन्दावन विला</li></ul> | स ॥)             |
| धमपरीजा                     | ।) मनोरमा उपन्या               | ास <b>॥</b> )    |
| नित्य नियम पूजन             | 🕆 ज्ञानसूर्योदय ना             | <b>टक</b> ॥)     |
| स्वजी सटीक बम्बई            | ॥) यजनभंग्रह दीत्              | तराम (~)         |
| भजन सम्रह भागचंदजी          | 1) भजन संव भृद                 | रदासजी ।/)       |
| भनन संश्वानतरायनी।          | <ul><li>भजन सं० बुधः</li></ul> | ानजी 🕪)          |
| भूजन सं० नैनयुखदासजी        |                                |                  |
| जैन वनिता रागनी             | 🖅 मनमोहनी स्त्री               | शिचा )           |
| <b>भारम</b> ख्यातीसमयसार    | ४) भगवतीत्र्याराध              | नासार ४)         |
| पुरायाश्रव कथाकोष           | ३) हरिवंशपुराख                 | बड़ा ५)          |
| शद्भ पंच कत्याणक चोर्ब      | भी पूजन पाठ मंत्र              | ह जिसमें (१) सं- |
| स्कृत चौबीसी पूजापाट (      | २) भाषा चौबीसी                 | पूजन रामचन्द्र   |
| जो कृत (३) चौबीसी प         | द हन्दाबन जी कृत               | (४) चौनीसी       |
| पाठ बख्नावर लाल कृत         | उत्तम ग्रंथ मुल्य ५            | ).               |
| विनती संग्रह                | <) भीपाल चिरिः                 | र अदंद बंद (n)   |
| तीथंयात्रा नई               | १) राजुल नीपाठ                 | संब्रह ।-)       |
| अहारा नाते                  | ८) जैनकथासंग्रह इ              | लान सक्ति १      |
| <b>चैनवालगुटकाप</b> हिलाभाग | <) जैनवाल गुउका                | दूसरा भाग ॥)     |
| अईतपासाकेवली                | <ul><li>भदर जैनशातक</li></ul>  | # 1              |
| दोबाली पूजन                 | )। भक्तमर भाषा                 | 7)               |

)। क शाणमंदिरभाषा एकी भाव भाषा ) वंबस्तात्र संग्रह संस्कृत पंचरतात्र सम्रह भाग )» धर्षसंग्रह श्रावकाचार सटोक =) भक्तामर संस्कृत ii) वसुनंदी आवकाचार सटीक 🖟 द्रव्यसंग्रह वडी टीका परमात्मा पकाश सटीक 🕪) बढढाला दौलनगमजी सटीक ) देवगुरुशास्त्रवृजनसटीक 🖘 पुरुपाथिमद्भोषाय सटीक यटपाइड सटीक नया ग्रंथ १) सूत्रजी मल छहदाला दीलनगमजीपूल-) नित्यन्यमप् न दसरी जिनदत्तचिरित्र उत्तम ग्रंथ १) द्यवः ल हुन्नोत्र व कीवनी 🖘) **झात्रों के लिए उपदेश** ।)॥ अध्यान्य संग्रह २८ पुस्तक ह) रचावन्थन कथा श्रनावना (कथा, वंचकच्याणकपाटविभानः 🔊 सम्मेटसिखरमहात्म्यपनाविधानः) बाग्हभावना बहुतगृहकी //॥ सम्पेद्रसिखग्महात्म्यवचनका १।) राज्वाचीमी नेमिनाथकातेग्द्रमासासग्रह ) ण गुवांवली भाषा नमी अर्गिववाहमं ग्रह ) H ोi फलमालापचीसी साधु बंदना Ju बारहभावनामंगतरायजी )। अहिन्तर्रावधान श्वपचीसी व नेरह काठिया )।। नेपिचंद्रका लघु अभिषक /)॥ आत्मानशासन 31 जैनसिद्धान्त संग्रह प्रथमभार ।) जैनसिद्धान्त मंश्रह्सरा भाग ॥) नीवत कथा संग्रह 😕) होली सग्रह स्वान्भव द्पण ।) सज्जर्नाचत्त्वव्लभकाव्यसटीक⊜) पता—लाला जैनीलाल जैन मु॰ देवबन्द

जैनीलाल जैन देवबंद निवासी की खपाई पुस्तकें श्रीपद्म पुराराजी महान यंथ ६) सामायक बाठ भाषा चारद्वासा नवताथ ।।। नाग तेपकाश )। भूपरजैनशक 🗝 📶 दशन पाठ-)विषापदार )मा पाएडवपुराखा चीप ई दि सा शिखर माहात्म्य )।। हुकानिषध -) पंचपरमेष्टी बन्दना 🖼 नमं।कार मन्त्र वेलदुटेदार 🕒 आराधनासारकथा काप 🖘 पार्श्वदुरास चौपाइ बेन्द 🔠 यशोधर चरित्र वसनका २) पंचमगलरूपचन्द्रजीकृत 🔑 समाधिमर्ग भाषा बडा ज्यातीवसादभजनमाला 🔛 संकटहरणदुःखहरणबीनती )॥ तेरहर्रीयपूजनपाठ२॥ शीलकथा चौ०वन्द् ।) बालक भजन मंग्रह-) चपदेशपत्रासी,पुका (पत्रीसी मान्यामनसिंहभजनमाला अभावलास भजननइरंगतमें 🗢) भंगतराय भजनमाला 🥏 राजाश्रेशकवचलना चरित्र 🥏 लावनी कत्तां स्वएडन र्गनश्माधनत्यागकथा ८)। होलीकीकथात) चौबीसीऋखाडा**र**)॥ र्यनश्भोक्तन कथा )। ब्यालोचनापाठ । बाईमपरीपहसग्रह = करक्एडस्वामीकी कथा =) जैश्मीरासा वैराग्य भावना क्रियाकीप कृष्णानिंद कृत १) नित्यन्येम पूजन भंस्कृत गिरनारचौरपावागिरपना -) सवपूजन संग्रहभादोपाठ केठइदर्शनकी कथा )का सप्तरिपी पूजन )व बारइखड़ीसरत र्गनवांसाकाराड भाषा 💛 वाग्हभावना मंग्रह बडी दशनकथा वीपाइबन्द् ।) शातस्मरखमंगलपाठ चारदान कथा 🔊 क्रपण पचीसी 🗦 मांसभन्नण निषेध बा०सीता जी /) बा० बऋदंतचकी बा॰ राजलसनी )॥ **=्रा नन्देलाल भजन संग्रह** श त्रञ्जय गिरपूजन

#### विज्ञापन \*

हमारे हापेखानम अपने हर्षे और बम्बई, जाहीर हटावा आदि सर्व जगहके हर्षे जैन ग्रन्थ हरसमय तैयाक । स्टते हैं आवश्यकता पूर्वक मगाउँ।

# भजने(के कृत पुरनकें हीलतराम भजन नंग्रहान्। शागचन्द राजन समाह । भूदरदास भजन नंग्रहान्। द्यानतराय भ० ॥०। भैनमुखदास भजन । । भगतराय भ० । । स्मानिताय भ० । । स्मानिताय भ० । । सम्बितास । । प्रभृषितास । । प्रभृषितास । । सम्बितास । । सम्बितास । । क्रम्मितास । । क्रमितास । । क्रम्मितास । । क्रमितास । । क्रम्मितास ।

इनके सिवाय और वहत ग्रन्य हैं स्ता-लालाजेनीलालजेन मुद्धेवबन्द(सहारनपुर)

#### अध्यक्षित्र अध्यक्षित्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त्र अध्याप्त अध्यापत अध्य अध्यापत अध्य अध्यापत अध्य अध्यापत अध्यापत अध्यापत अध्यापत अध्य

भैं विवाह कराने के प्रत्येक पहलू की सोचने इत्यान बनाने तथा हरएक महुर्न देखने की अवलाहिदा किताब उर्दू में लिख रहा हूं इस बास्ते जैनी भाइयों को जल्दी नहीं करना चाहिये और अगर जल्दी हो तो—

# ( मुहूर्त्त कल्पडुम भापा )

जा दोहे चौषाई में प्रत्येक विषय का चक्र देकर लिखी गई है मंगाकर देख लीजिये कोगत

जातिका सेवक-

विस्ताल जैन प्रामाध्यापक

गर्नमंह इ.इंस्कृत लायलपुर (पञ्जाव)